# ग्रमर क्रान्तिकारी शहीद राजनारायण मिश्र

की

#### न्प्रात्म-कथा

संमहकता— भारखएडे राप [ क्रान्तिकारी समाजवादी ]

प्रकाशक— क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी यु० पी० ब्राञ्च



मून्य ११)-

# संग्रहकर्ता के दे। शब्द ।

नजरवन्दी के दौरान में ही मैं सन् १९४३ की १६ वॉ ज़ुज़ाई को लखनऊ यारावंकी पड्यंत्र के सम्बन्ध में फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से जिला जेल लखनऊ लाया गया। यहीं पर मेरा शहीद राज-नारायण मिश्र से, अप्रत्यत्त रूप से, पत्रों द्वारा परिचय हुआ। मेरे पहले राजनारायण जी का श्रीर जोगेश चटर्जी का पत्र व्यवहार होता था; किन्तु मेरे श्राने पर चटर्जी के स्थान पर मुक्त से होने लगा श्रीर फांसी के तीन घंटे पहले तक यह सिलसिला जारी रहा। उनके पत्रों की मुख्य २ पत्र-प्रतिलिपि जीवनी में दी हुई है। उनके पत्र मेरे पास निधि के रूप में हैं। वे हमारे लिए त्रादर्श थे श्रीर भविष्य में भी रहेंगे। उनके पथ पर चल कर उनकी प्यारी पार्टी-कान्तिकारी समाजवादी पार्टी-सफलता प्राप्त करेगी और भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद समाजवादी-क्रान्ति को सफलता तक पहुँचा सकेगी, तथा भारतीय शोपितों का उचित नेतृत्व कर सकेगी. ऐसा विरतास शहीद राजनारायण मिश्र को श्रन्तिम समय तक रहा । मैं एन्हें श्रपने साथी श्रीर बन्धु रूप में पाकर अपने को परम सीभाग्यशाली सममता हूँ।

मूल जीवनी संदिप्त श्रात्म कथा के रूप में उस शहीद के ही ।शब्दों में दी गई हैं।

हम जन्दें कभी नहीं भूल सकते! मरने में इतना खानन्द? जीवन में पहले-महल एक अवन्तिकारी-राहीद देखा!! क्या वह टरप मुलाया जा सकता हैं? भारत को ऐसे राहीदों पर गर्य करना क्वित ही हैं। मारतीय क्रान्ति एवं स्वतंत्रता के लिए श्रपना सब छुड़ बिलदान करने वाले जीवित राहीद श्री जोगेश चटर्डी ने शहीद राजनाययण को, उसके श्रमर बिलदान के चन्द दिनो पहले निल्नलिखित मान का पत्र लिस्सा था:—

'आपको मैंने देखा नहीं किन्तु आपका नाम मुक्ते अपन्ती नरह याद हैं। माखन लाल से आपके बारे में वार्ते होती थीं।

"श्राज श्रापसे क्या कहूँ, समम में नहीं श्राता। श्राप एक राहीद हैं, मारुमूमि की सेवा के लिये विल चढ़ने की प्रतीता में काल-कोटरी में वैटे हैं। श्राज हम मे श्रीर श्राप में कितना श्रान्तर हैं? श्राज हम श्रापकों कोई 'तसल्ली नहीं दें सकते हैं। श्राप को तो उसकी कुछ श्रावरक्तता भी नहीं हैं!!

'हम कितने असमर्थ हैं! कितने कमजोर हैं!! एक बीर माई की फोसी होने जा रही हैं, किन्तु हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते! न दर्शन ही कर सकते हैं नवातें ही। देशवासी आपको बचा नहीं सकेंगे! कैसी दवनीय रिवार्त हैं!! इस समय परिस्थिति ऐसी हैं कि कोई भी प्रयत्न सफता होना अस्थन्त कठिन हैं। कैसा अच्छा होता अगर आज आपके त्यान पर में होता और आप होते मेरे स्थान पर! में इस अवस्था का हूँ कि मुझे दुनियों में अधिक दिन नहीं रहना है, और आप ऐसे राकिशाली युवक कें। तो भविष्य में बहुत इख्र[करना है—आप कर सकते हैं। किन्तु हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ श्रोर ही है। यद्वाल से पंजाब तक मेरे कितने युवक साथी फांसी से तथा गोली खाकर शहीद हो गये, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ! सिर्फ दुःख के बोफ को लेकर ज्यथित जीवन ज्यतीत कर रहा हूँ !"

'आज आप जैसे ही नवयुवक भगत सिंह की याद आती है। अपने साथियों के साथ विजिवेदी पर चढ़कर उन्होंने भारत में जीवन फूंक दिया था। आप भी थोड़े ही हिनों में फॉसी पर चढ़ जायेंगे। हम आपके नहीं वचा सकेंगे, न देख ही सकेंगे। किन्तु मैंएक यात जानता हूँ। आपके शहीद हो जाने पर इस प्रान्त में हजारो राजनारायण पैदा हो जावेंगे, और जिस कार्य को आप अबूरा छोड़ हर जा रहे हैं उसको पूरा करेगे। शहीदों के खूत से ही शहीद देश होते हैं। मुक्ते अपने जीवन में जब कभी कमजोरी आई तभी शहीद साथियों को पाद करके नया जोश पैदा हो गया। आपके लिये यही एक तसल्ली हैं।'

ऐसा ही एक पत्र भेजा गया था जिसे उन्होंने (का॰ राज-नारायण ने ) जौनपुर के श्रीराम शिरोमणि (जिन्हे जौनपुर के वॅधवा-केस में सजाये मौत हुई थी। परन्तु जनमत के दवाव से नौकरशाही खौर साम्राज्यशाही को इनकी तथा इनके ४ और साथियों की प्राण्ट्ण्ड की सजा श्राजन्म काले पानी में परिवर्तित करनी पड़ी) जो वहीं फोसी की कोठरी में थे, को भी दिखाया था। इसी पत्र के बाद से पत्रव्यवहार प्रारम्भ हुआ था। फांसी के दिन जेर्ल बन्द होने के बाद जो शोक-सभा हुई शी उसके सभापित स्थान से का० चटर्जी ने कहा था:—

"मेरे अनेक प्राण प्रिय मित्रों ने अपने को स्वाधीनता वी बेदी पर बिलदान कर दिया हैं, फांसी के तब्ते पर बे मूल गये हैं, किन्तु शहादत के ठीक पहले दिन सिफ इन्हों को देख सका हूँ। इतनी खुराों से मृत्यु को आदमी आर्लिंगन कर सकता है, यह केवल मेरे लिये ही नहीं, बल्कि पुराने जेल-कर्मचारियों के लिये भी, श्रारचर्य-जनक मदना थी। फांसी की कोठरों में (यहाल में) कन्हाई लाल वृत्त का ८ पींड बजन बढ़ गया था। ऐसे ही इनका (काठ राजनारायण का) भी ६ पींड बजन बढ़ गया था। यह एक ही बात सिद्ध करती है कि मींत को इस बीर देशभक्त ने कैसे महाण किया।"

> मारतएडे राय जिला जेल सखनड २०-११-४४

### त्र्यमर प्राहीद सजनारायण सिष्ठ की त्र्यात्म-कथा

मेरा जन्म सम्वत् १९७६ के माघ माह में वसन्त पद्धमी के दिन हुआ था। मेरे पिता जी गरीब थे, किन्तु कनौजिया त्राहाए परसू के मिश्र थे। इसी कारण उनकी शादी हो गई, नहीं तो गरीब के साथ अपनी कन्या कौन ब्याहता ! मेरे निनहाल वाले सम्पन्न व्यक्ति हैं। उनके पास जमीदारी भी है। उन्हों के यहां से मेरे पिता जी के प्रारम्भिक-जीवन का निर्वाह होता था। मेरी माता जी से पांच भाई श्रीर दो वहनें उत्पन्न हुई थीं। बहनें सभी भाइयों से वड़ी थीं। मैं सब भाइयो में छोटा था। मेरी माता जी वडी वीरांगना स्त्री थीं। कई बार उन्होंने लाठियों से बाकुओं का सामना किया श्रीर उन्हें मार भगाया। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बदमारा, नीच प्रकृति का दुष्ट रहता था। उसने एक दिन मेरे बड़े भाई को मार दिया। मेरी माता जी ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक उस दृष्ट को उसकी नीचता का दंड न दे लूंगी, अझ-जल न प्रहरा करूँगी। संध्या-काल तक उस नीच व्यक्ति को मार कर ही मेरी माता जी ने दम लिया श्रीर उस कापुरुष से कुछ करते न बना। मेरे पिता जी अत्यन्त सीधे व्यक्ति थे । किसी के कड्ने से वे श्राम के पेड को इमली का पेड़ तक कह देते। मेरी माता जी का देहान्त यहत

पहले हो जुका था। उस समय मेरी श्रायु केवल दो साल की थी। एक वार मेरे भाई ने माता जी की वात का जवाव हे दिया। माता के कोमल हदय पर कठिन श्राधात हुआ। भावुक मात-हदय उसको सहन न कर सका। उसी दिन संध्यान्काल गांव में सब के घर खुशी > मिल श्राई और घर श्राकर फांसी लगा लिया। में ज़्स नन्हीं-सी श्रायु में ही मात-सुल-विहीन हो गया। मेरे गाव का नाम भीपमपुर है। वह कठिना नहीं के किनारे वसा है। मेरे पिता जी का नाम पंडित वलदेव प्रसाद मिश्र और माता का नाम वुलसी था।

माता जी के स्वर्ग-बास के पश्चात मेरे लाजन-पालन का भार मेरी वडी बहुन पर पड़ा। मेरे बहुनोई का चरित्र अच्छा न था। वे लम्पट व्यक्ति थे। इसी कारण मेरी बडी वहन प्राय: मैके ही मे रहा करती थीं। थी तो वे मेरी बहुन किन्तु मेरे लिये तो वे माता तुल्य थीं । सात साल की ऋषु में मुक्ते अपने ही गाव के प्राइमरी-स्कूल में पढ़ने के लिये विठाया गया। प्रारम्भिक-शिक्षा वहीं हुई थी। इसी समय मेरे विचार कुछ २ वदलने लगे थे। जब मैं दर्जा प्र में पहता था, उसी समय गान्धी जी द्वारा सचालित सन् १९३० का सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन पूरे जोर-शोर से चल रहा था। मुभको ब्रान्दोलन सम्बन्धी बार्वे सुनने मे ब्रानन्द ब्राता था। भीषम पुर गांव में एक ब्यक्ति इन्ह्रेन्स तक पढ़ा था। श्रन्य कोई व्यक्ति उस गांव में श्रङ्गरेजी नहीं जानता था। उसी व्यक्ति से भारतीय कान्तिकारी युवको की कहानियां सुनने का पहले अवसर

मिला था। उस व्यक्ति ने सन् ३० के श्रान्दोतन में ६ माह की सजाभी काटी थी। तथा उन पर उसी समय एक वम-केस भी चला था। इस काएड ने श्रोर भी मुभको क्रान्तिपथ की श्रोर भुका दिया था। मैंने अपने गांव में लड़कों की एक वानर-सेना संगठित की थी। उसमे ४० बानर थे। इन बानरों का कार्यथा, जो कोई विदेशी टोपी पहने मिल जाता था उससे तुरत उतरवा लेते थे। पुन: उसे जला देते थे। राष्ट्र तथा देशभक्ति के गाने भी सब मिल कर गाते थे। इन वानरों को अपने २ घर से ख़ुली आजादी थी इसी समय सरदार भगतसिंह को मृत्यु दरख दिया गया था। देश में चारों श्रोर त्राहि २ मची थी। सुमको भी उस बीर प्रातः समरणीय मरदार की पुकार सुनाई दी। मैं उसे अनसुनी न कर सका। उसी दिन श्रपने हृदय में मैंने प्रतिज्ञा की 'जब तक देह में प्राण है ब्रिटिश हुकुमत के नींव की एक २ ईंट उखाड़ डालंगा। चाहे इस प्रयास में मुक्ते भी फांसी की रस्ती क्यों न गले लगानी पड़े। उसे हृदय से स्वागत करू गा।' सन १९२१ के श्रंसहयोग-श्रान्दोलन में मेरी माता जी, वड़ी वहन तथा गांव की कई श्रन्य महिलायें जेल गई थीं । चार साल में गांव के स्कूल की पढ़ाई ममाप्र हो गई। किन्तु देश-प्रेम की जो त्र्याग मेरे हृदय में जल चुकी थी वह बढ़ती ही गई।

भीषम पुर से तीन मील दूर सिकन्दराबाद नामक प्राप्त में मिटिल स्टूल था। वहीं सुके भरती करा दिया गया। इस बीच में मेर बड़े भाई साहब ने गांव के एक दुष्ट व्यक्ति को मार डाला था।

श्रीर उनकी सहायता से लोगों को दंड दिलनाया करता था। मेरे भाई साहब को सात साल की सजा हो गई थी। वे पूरी सजा काट कर छूटे थे। यह उस समय की बात है जब मैं मिडिल स्कूल के दर्जा ६ में पढ़ता था। मेरे (किसान) परिवार की दशा श्रत्यन्त हीन थी। थोड़ी सी खेती थी। उसी से शुजर वसर होती यी। जीवन-निर्वाह का श्रौर कोई साधन न था। मेरे चारों भाई मिडिल तक पढ़े थे। आगे कोई न पढ़ सका था। इसी समय मेरे गांव के ही एक व्यक्ति मेरे जीवन-मरण के साथी वने । उनके विचार भी मेरी ही तरह के थे । सदा क्रान्तिकारी विषयों पर ही हम लोगों में वार्ते हुआ करती थीं। सन् १९३६ में मैंने मिडिल पास किया। आगे शिला-प्राप्ति का कोई साधन न था। घर की आर्थिक दशा इस योग्य न थी 'कि उच शिचा का कोई प्रवन्ध हो सकता । मेरे बड़े भाई ने एक सेठ के यहां मुनीमी पढ़ने के लिये मुफको भेज दिया था। वहां एक साल तक में मुनोमी पढ़ता रहा, किन्तु मेरा जी इस धन्ये में तनिक भी नहीं .लगता था। मेरी मार्-पुल्य वड़ी बहुन भी इसी भाल मर गई। कोई भी सहारा देने वाला नहीं रहा । उस समय मेरा सोलहवां वर्ष था। मैं श्रत्यन्त खिन्न श्रीर परेशान रहता था। गांव के निकट कोई श्रंगरेजी स्कूल न था। उन्हीं दिनों गोला-गोकरननाथ में जनता की स्प्रोर से एक हाई-स्कूल खुला था। वहां के हेड-मास्टर वनारस जिले के रहने वाले बहुत ही सुन्दर विचारों के व्यक्ति थे।

वे मेरे मकान के निकट ही रहा करते थे। मेरे पिता जी के एक भाई श्रीर थे । उन्हों की धर्मपत्नी गोला-गोकरन नाथ में रहती थी । उन्हें मुमसे तनिक भी प्रेम नहीं था। अपनी देह के अतिरिक्त उनके पास अपना कोई नहीं। उनके पास सम्पत्ति भी प्रयोप्त है। उनका मकान पक्का बना है। उन्होंने कभी एक पैसा मुक्ते नहीं दिया? उन्हीं ने एक हजार रुपया उस पन्तिक स्कूल मे दिया था। इसी कारण हेड-मास्टर मुक्ते जान गये थे। उनके विचार भी देशभक्ति से पूर्ण थे। उनमें सची लगन थी। उनसे मैंने अपने हृदय की चात कह दी। हेड-मास्टर ने सब बात सुनकर सुके पढ़ने की सलाह दी। उन्हीं की कृपा से मेरा नाम छठवें दर्जे में लिख लिया गया। श्रीर उन्होंने मेरी फ़ीस माफ कर दिया । मेरे गांत्र के वे साथी भी मेरे ही साथ पढने लगे। हम दोनों मित्रों का साथ श्रधिक दिनों तक रहा।

सन् १९३७ में सीतापुर जिले में (मई के २७, २८, २९ तारीकों को) प्रान्तीय-युवक-संघ का वार्षिक व्यधिवेशन हुआ था। सम्मेलन के प्रधान श्री एम० एम० राय थे। मैं भी वहां गया था। यह पहला ही व्यवसर-था जब मैंने गांव के वाहर देश के युवकों को ऐखा। वहां भूपेन्द्रनाथ सान्याल, राजकुमार सिनहा ब्राहि भूत-पूर्व क्रान्तिकारी वन्दी तथा श्राक्षमगढ़, बिलिया, गोरस्यपुर, जौनपुर के अनेक नवयुवक थे। उत्तमें ब्राज्यमगढ़ के एक साह्य (श्री फूलवदन सिंह) मेंत्री चुने गये थे। सम्मेलन सीन दिनों तक होता नहां। कई एक साधियों से मेरा परिचय भी हो गया। कहयों से

मैंने व्यपने हृदय के उद्गार प्रकट किये। परन्तु किसी भाई ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। श्रीर न सुमे रास्ता ही किसी ने सुमाया। मेरा अब यही काम था, जहां भी कर्षी नेटक सन्ते वहां पर

मेरा खब यही काम था, जहां भी कहीं बैठक सुनतें वहां पर जाते। परन्तु मेरे हृद्य की वात किसी ने भी नहीं सुनी। सेठ दामोदर स्वरूप जी से भी भेंट की। किन्तु कुछ हासिल न हुआ। लाचार होकर हमने, अपने ही दर्जे के पांच साथियों ने एक पार्टी तथा उसके लिये तीन प्रतिज्ञायें भी तैयार कीं श्रीर कार्यक्रम बनाया। पार्टी का नाम 'मान्ट-वेदी" रखा गया और उसके चौदह नियम बनाये गये । हमारी पांच श्रादमियों की यह पार्टी बनी । हमारे पास इस समय कोई Arms न था । श्रव हमने पहले हथियार (Arms) लेने का प्रयत्न किया। एक रिवाल्वर १८४) रु० में मिलता था। हम उसे खरीदने गये परन्तु वह चीज हमें न मिल सकी। निराश लौटना पड़ा। मैं कज्ञा⊏ मे पढ़ रहा था। इस समय मार्च के महीने में मुक्तसे तथा एक धनी घर के लड़के से मताड़ा हो गया। उस स्कूल से हमारा Expulsion हो गया। हमारी वार्षिक-परीचा में कुल १८ दिन शेप रह गये थे। हम तीनों साथियो ने अपना नाम लखीमपुर इतिय-हाई-स्कूल मे लिखाया। परीचा में भी उत्तीर्ण हो गये। गर्मियों की छुट्टी मे हम घर श्राये। देहात के गांवों में जाते और किसानों की सक्लीफे सुनते थे। भरसक उन्हें दूर करने का प्रयन्न करते थे। कांप्रेस के मैम्बर भी वनाते थे। अपने आगामी कार्येत्रम पर विचार करते। गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद हम दो साथियों ने लखीमपुर धर्मसभा-

हाई-स्कूल में नाम लियाया। एक साथी ने श्रोयल में श्रपना नाम लिसवाया। हमारे जिले मे एक बम-पार्टी थी। सन् १९३० के श्रान्दोलन से पुलिस कप्तान तथा कोतवाल ने हमारे जिले में यड़ा ज़ल्म किया। उन्हीं के मारने के लिये इस पार्टी ने वम वनाये थे। बनाते समय एक वम फट गया जिससे एक आदमी के हाथ की जॅगलियां उड़ गई थीं। इस केस मे कुल १८ श्रादमी थे। सवको पांच २ साल तक की सजा इसमे हुई थी। उन्हीं साहव से हमारी भेंट हुई जिनकी उँगलियां कट गई थी। उन्होंने कहा कि विना Arms के हमारी पार्टी के अन्दर कोई भी शामिल नहीं हो सकता। हमारी हार्दिक इच्छा थी वम बनाने का उपाय सीखने की। उन्होने कहा कि पहले आप Arms लावें फिर वम बनाना सिराजिंगा। हमने भी उनसे वादा कर लिया। हमारे एक साथी जो श्रीयल हाई-स्कूल में पढ़ते थे. उनसे एक मास्टर से मगड़ा हो गया था। वे श्रोयल छोड़कर लयनक नेशनल हाई-स्कूल मे पढ़ने लगे। हम दो साथी श्रभी वहीं पढ़ते थे। तीनों ने परीचार्ये दीं श्रीर पास हो गये । जो साथी लखनऊ में पढ़ते ये उनका परिचय दादा जी (जोगेशचन्द्र चटर्जी) से हुआ था । घर पर जब हम लोग इक्ट्रे होते थे तो R. S. P. की वार्ते हमारे भाई साहब से हक्षा फरती थीं। इस समय इम दसवीं कज्ञा मे पढ़ रहे थे। सावन के महीने में मेरे घड़े भाई साहव का हैंचे से देहान्त हो गया । इम पांच भाई थे । उनमें मैं समसे छोटा हूँ । चौनीस साल

की श्रवस्था में भाई साहब मरे थे। वे सुफसे बड़े तथा श्रन्य तीन भाईयों से छोटे थे। उनकी मृत्यु से मेरा सारा परिवार बहुत दुसी हुआ। बड़े भाई साहब ने पहले स ही साध वेप धारण कर लिया था और देशाटन करते थे। एक माई साहव श्रपनी ससुराल में रहते थे। घर पर मैं तथा मेरे एक श्रीर भाई साहब रहते थे। जो भाई घर पर रहते थे वेदिन रात जाड़ा गर्मी को कुछ भी नहीं समभते थे किसानो की सेवा कर के दो वर्ष के अन्दर उन्होंने अपनी सेवा से किसानों पर काफी असर जमा लिया था। कम्यल जूता पहने माघ का पाला काट देते थे। पुलिस या रियासत के जरिये किसी प्रकार की ज्यादती किसानों के उपर नहीं होने देते थे। प्रतिदिन फिसानों के कार्य में कहीं न कही जाया करते थे। श्रगर किसी किसान ने कुछ दे दिया तो उसे ले भी लेते थे। जमीदारों ने बहुत लालच दिया किन्तु वे जरा भी न डिगे। दो दिन खाने को मिलता तो एक दिन भूखे रहना पडता। कभी कभी तीन-तीन दिन तक भी फाके करने पडते थे। तीस अप्रैल तक इम लोगों की यही दशा रही परिवार में दो स्त्री, दो हम लोग, दो बड़े माई साहेब की लडिक्यां थी। शेप औरते अपने मां-वाप के पास रहती थीं।

हम जिस दिन यह चस्तु (रिवाल्वर) लाये थे उसी दिन प्रण् किया था कि अपने स्वार्थ के लिये कभी इस वस्तु का इस्तेमाल न करेंगे। हमारे दिलमे कई बार आया कि उसकी सहायता से नपया लावें, परन्तु फिर भी विचलित नहीं हुये। एक बार हमे तथा पूरे परिवार को तीन दिन तक खाने को न मिला । हमारे गांव में एक धनी आदमी रहता था। उससे पैसा मांगा किन्तु उसने इन्कार कर दिया। सोचा, ऐसे नहीं देगा। हम रिवाल्वर में कारतृस भर कर चलने को तैयार हुये, किन्तु मेरी स्त्री ने देख लिया। मुफे सममाया यदि आपको यही करना है तो साथ में हमें भी ले चलिये खैर. कुळ सोचकर हम रूक गये।

पर का काम चलना शुरू हुआ। मार्च के महीने में दादा जी (जोगेशचन्द्र चटर्जी) ने माखन को भेजा था, कान्ति को तैयारी करने के लिये। हमने तथा घड़े भाई ने क्रान्ति की तैयारी के लिये किसानों को खूब तैयार किया। रात दिन एक कर दिया। हमारे प्राम में सी नव-युवक मरने कटने को तैयार थे। पहली क्रान्ति में हमारे प्राम से २८ युवक जेल गये थे। और ७६ हमारे मंडल से।

चार अप्रैल को हमें ४००) अकस्मात् मिला। उसी से हमारे

हमारे माई साहव किसी को अपना रात्रु नहीं समनते थे। सैकड़ों जगह उन्होंने पुलिस तथा रियासत वालों से किसानों का पैसा वापस कराया था। हमारे इलाके में लगान के अलावा श्रीर कोई टैक्स वे वस्तुल नहीं कर पाते थे। भाई साहव मीत को छुद्ध भी नहीं सममते हैं। उनका कहना था, वह दिन सबसे अच्छा होगा जब मैं या मेरा माई कांसी के तस्ते पर जायेंगे। उन्हें कई बार कड़ी २ परीतायें देती पड़ी थीं। उनके हाथ जलाये गये, परन्तु वे टस से मस नहीं हुये। अपनी मीटिंग के लिये उन्हें आदमी इक्ट्रा करने में विशेष प्रयन्न नहीं करना पड़ता था।

दिसम्बर को हम लाये थे। हमारे भाई ने अभी रिपोर्ट नहीं की थी। बगैर छुट्टी लिये दौड़ते हुये हुमारे पास आये। मैं अपनी ससुराल गया हुआ था श्रत: घर पर न मिल सका। हमारे भाई साहव जब ससुराल गये तब मैं घर पर छ। गया। श्राघी राव के समय भाई साहब श्वाकर हमसे मिले। उन्होंने कहा, तुम्ही 'रिवाल्वर लाये हो। हमने कहा, हम नहीं लाये। परन्तु उन्हें हमीं 'पर सन्देह था। उन्होंने सुकसे कहा, मेरी रोजी पर क्यो लगे हो <sup>9</sup> यदि तुम्हें रिवाल्वर ही चाहिये तो मैं दूसरा दे सकता हूँ श्रीर कुछ रूपया भी, वह मेरा सर्विस रिवाल्वर है उसे वापस कर दो। वहुत समकाया भी-पढ़ाई तुम्हारी जाती रहेगी। श्रभी हमने रिपोर्ट भी नहीं की है। परन्तु हमारी समक्त में कुछ भी नहीं आया। हमने वापिस करने से इन्कार कर दिया। हमारे भाई जी घर पर थे, उन्हें एक साल की सजा १२ दिसम्बर के। हो चुकी थी--एक व्याख्यान देने मे । थानेदार साहव ने ज़ाकर हमारे नाम रिपोर्ट की । वहां से जांच के लिये एक इंसपेक्टर छ।या था। उसने करीब १२ स्थानो पर तलाशी ली। हमारे साथियों ने उस समय यही विचार किया था कि पकड़ने के पहले हम फीरन जेल चले जावें। श्रतः हमने गेसा ही किया। हम ६ जनवरी सन् ४१ को स्पीच दे कर जेल चले गये। उसी दिन से हमारी पढ़ाई का भी श्रन्त हो गया । १६ जनवरी के। मुक्ते एक साल की सजा D I II. में मिली थी। हमारे जेल चले छाने पर पुलिस वाला का हम पर किसी तरह का उपाय न चल सका। केस भी नहीं चला क्योंकि ş

रिवाल्यर वरामद नहीं हुआ। हमारे भाई साहब मुखताल कर दिये गये थे सात माह वाद उन्हें फिर जगह मिली। उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इस पर भी वे सुकसे एक चार जेल में मिलने भी आये थे । वे रिवाल्वर वापस मांगते थे । ३६ जनवरी को मेरा तबादला सीतापुर जेल है। गया। वहां पर कई जिले के लेगा थे। बहुत से नवजवान भी मिले। घ्रपने विचारों के युवकों की कभी नथी। २० अप्रैल का मेरा पालान बदायुं जेल की भेजा गया । वहीं पर हमने श्रपनी कुल सजा काटी । १ दिसम्बर सन् ४१ को मैं खूटा था। हमारे बड़े भाई साहव सदा हमारे साय थे। हमे वीरता की शिक्ता देते रहे। हमारे भाई साहव १० नवन्त्रर के। छुटे थे । हमारे सबसे वड़े माई, जो साधु थे, पेचिश की बीमारी से नतस्वर में भर गये। उनसे छोटे वे थे जो मसुराल में रहते थे। उनके साले ने एक आदमी को मार दिया था। वे वहां ये भी नहीं, किन्तु उन्हें २० साल की सजा हो गई। घर पर हमारे पिता जी के सिवा कोई नहीं था। पिता जी भी १२ दिसम्बर सन ४२ के भाई साहब के शोक में मरगवे। दौर, मरना-जीना तो लगा ही रहता है। 'हमारे घर पर रोती दे हल की थी। यही जीविका का जरिया था। वह भी सब बिगड़ गया। वैल वगैर: भी मर गये थे नौकरी सभी भाइयों मे केाई भी परना नहीं चाहता था। हमारे सामने व्यार्थिक कठिनाई व्यपिक थी। कोई दुस्त बंदाने बाला साथी भी न या ।

सन् ४२ ई० मई का महीना था। इमारे भाई माहव ने मुक्ते

फिर बुलाया। मुफसे कहा, तुम रिवाल्वर वापस कर दो। हम तुम्हारे ऊपरसे निगरानी हटवा देंगे तथा किसी और स्थानपर रिवा-ल्वर बरामद करवा देगे । हमने साफ इन्कारकर दिया था । हम इस समय श्रपने जिले के नौजवानों को तैयार कर रहे थे--क्रान्ति के तिये जैसा कि दादा जो का श्रार्डर था। हमारे भाई साहव काफी प्रयत्न कर रहे थे। उनको पूरा भरोसा था कि हम श्रपनी ताकत से एक जिले पर श्रधिकार करने के लिये काफी थे। चार जुन को P.C.C. की मीटिड्स थी। लखनऊ में मैं भी इसी विचार से श्राया था कि दादा जी का दर्शन करूँगा। वे जो भी श्रादेश देंगे उसे अपना हृदय-रस्त देकर भी पूरा करूँगा। मैं उनके स्थान पर गया किन्तु उनका मुक्ते दर्शन न हो सका। परन्तु हमारी लगन कमान हुई। हम सामृहिक न्नाति की तैयारी करने लगे। देशकी भी श्रावाज उस समय ऐसीही थी। चारो श्रोर से कान्ति का विगुल-नाद ही सुनाई देता था। हमने भी श्रपने को फ़ाति की ख़िप्त के ख़दर मोक दिया। देश के लिये (हमारी) जान की भी कोई कीमत नहीं हैं। श्राजादी या मौत के सिवा हमारे सामने कुद्र भी नहीं था। हमारे प्राम मे दफा २६ D. I. R. के १८ वारंट थे। चाहते तो हम भी श्रानन्द से 'वी' क्र।स मे रह सकते थे। जेसा कि कुछ नेताओं ने किया। वे ही थोड़े से नेता लोग आन्दोलन के प्रोमाम को जानते थे। किस तरह कार्य होगा, यह श्राम जनता में नहीं फैलाया गया था। जो जानते थे वे श्रपने को श्चागमं मॉक्ना नहीं चाहते थे। जनता श्रधकार में थी। कोई नेहत्व

करने वाला नहीं था। इसारे नेताओं ने देश के साथ बड़ी गदारी की। मैं तो उन्हें वड़ी पृ्णा की दृष्टि से देखता हूं। ऋफिसरों को सूचना देकर अपने आप जेल चले गये। जेल से सन्देश दे रहे थे-ये गहार, श्रयोघ जनता के नाम। जनता के जी में जो भी श्राया उसने किया । थाने, हाकखाने, कचहरियों पर कब्जा कर लिया। उसके सामने नया प्रोग्राम रखने वाला केई भी न था वह परेशान हो गई। तब तक क्रान्ति सफल नहीं हो सकती, जब तक हमारे देश की पार्टी चाकू की नोंक की तरह नहीं बनेगी, जब हुन आगे बड़ेंगे, अपने को मिटाने के लिये, तब जनता हमारा साथ देगी-उसी समय हमारी ,कान्ति सफल हो सकेगी। श्रस्तु; उस समय देश की श्रावाज बहुत जोरों से लग रही थी। देश श्रपने सच्चे पुजारी की पुकार रहा था। मां की काली मूर्ति हमारे सामने थी। उसका क्रम्हलाया हुन्न। चेहरा मुक्ते श्रपने खुन से साफ करना था। मेरा देश के ऊपर अन्ध-विश्वास था। हमें अपने सोने की भी कोई परवा न थी। पूर्ण प्रतिज्ञा की, जब तक ब्रिटिश-शासन की नीव भारत से न उखाड़ डालेंगे वापस घर न श्रावेगे। मां ने ऐसा ही किया। तन-मन-धन से हमने मां की सेवा की। श्रभी यही धारणा है।

हमारे वड़े भाई साह्य जनता की खुदा विद्रोद फरने के लिये इकट्टा कर रहे थे। पूरे जिले की फब्जा करने का प्रोप्राम बनायाग्या। हथियार इकट्टा करने का कार्य हमारे जिन्मे सींपा गया था। सचसे पहले माने हमारी ही परीचा लेनी चाही । हमने भी माकी सेवा मे अपने का समर्पित कर दिया । हमारे श्राम में नौजवानों की अधिक तादाद थी। सभी श्रन्थ विश्वासी थे। तीन चार दिन तक रोज मीटिंग होती रही। हमारे श्राम में एक रिवोल्युरानरी-पार्टी के पुराने मेम्बर थे। वे बम-कान्सिपरेसी में सजा भी काट चुके थे। वह पड़ा गद्वार निकला । हमारे कार्य में वह रोड़ा श्रदकाता था । काम होने नहीं देता था। भैंने अपनी बीर पत्नी से पूछा- कहो. मके श्रपने त्राप जेल चला जाना चाहिये या देश की जो प्रकार है वह कार्य मैं क्हूँ ? परन्तु उसकी अन्तिम सजा फासी होगी हमारी वीर-पत्नी ने यही मुमसे कहा—'नाथ । श्राप वहीं काम करे जिससे देश का लाभ हो, चाहे मुक्ते श्रापको ही क्यो न स्रोना पड़े। मरना ता सभी की एक दिन हैं। देश की खातिर मरे ता मेरा सोभाग्य होगा।' सावन का महीना था। हमारी स्त्री ने उस दिन डिया पूजी थी। सुनह हमारे प्राम में प्रभात फेरी निकली थीं । चारो श्रोर नौजबान तथा भाई साहर जनता की इकटा करने गये थे-तहमील तथा थाने पर कजा करने के लिये। हमारे ऊपर हथियार इकट्टा करने का कार्य मोंपा गया था। चौटह श्रगस्त के। हम खाठ साथी घर से निकले-मरने के लिये। हमारे घर मे हमारी स्त्री के सिवा कोई भी न था। हमारी स्त्री ने रोचना लगाया. श्रारती उतारी श्रीर कहा, 'नाथ ! पीठ कहीं मत दिसाना । वस, हमारे आपके चरणों मे, यही अन्तिम शब्द हैं।' घर से अपने साथी एक ही साथ निकले । सभी फौजी होस में थे। उसी दिन हमने श्रपने को श्राजाद पाया। हमारे सामने श्राजादी के सिया कुछ भी न था। खुला रिवाल्वर हाल कर सभी यहे बड़े श्रादमियों का श्राशीर्वाद लेकर हम चले थे। जैसा प्रोधाम बना था, उसी के। पूरा करने।

हमारे पड़ोस के गांवों मे चार जमींदार थे जिनके पास कार-न्सी बन्दूकें थीं। आठ मील के भीतर ही वे लोग थे। मोलह बन्दूकों की लिस्ट थी—एक दिन मे छीनने की।

हम त्राठ साथी त्रपने ग्राम से निकले। तिरंगा मंडा भी

हमारे माथ था। हमारे बाम से तीन मील की दरी पर एक सबे-दार था। पहले इम उसी के यहां गये। उससे हमने कहा-श्रापके पास वन्दुक हैं, उसे मुक्ते दे दीजिये। हमें सरकार के साथ लड़ना है। करीब १५ मिनट लगे थे-एक वन्दूक लेने मे। जमादार ने कहा-भैया रुपया चाहे तो ले लो । हमने रुपया लेने से इन्कार कर दिया। हमने कहा—न्त्रापका पैसा हमे नहीं चाहिये। चार बन्दृकें हमने भिन्न २ स्थानों से चार घंटे के अन्दर लीं। किसी भी तरह का मनाड़ा या कोई भी घटना कहीं नहीं हुई। शान्ति के साथ चार कारतृसी वन्दूकें कारतृस सहित हमारे हाथ सगीं। एक बन्दूक हमारे हाथ में भी थी। तीन वंदूकों हमारे दूसरे साथियों के पास थीं। श्रव हम पांचवीं बंदूक लेने गये। हमारे भाम में रियासत महमूदाबाद की तहसील थी जिसमे २० सिपाही एक बंदक श्रीर एक जिलेदार रहना था,। ३८ हजार रुपया सालाना हमारे श्राम केकोठार से वसूल होता था। २७ गांव का लगान वहां पर जमा

होता था। हमारी समक्त में जमीदार श्रोर गवर्नमेट में कोई श्रन्तर नहीं है। दोनो शोपक हैं। श्रीर दोनों श्राजादी की लड़ाई के विरुद्ध एक साथ हैं। उनसे हम बहुत चूसे जाते है। वे आजकल गवर्नमेट के हाथ हो रहे हैं। ऋस्तु, हम लोगो ने यही निश्चित किया-वन्दर्कें भी मिल जांचगी श्रीर किसानो का लाम भी हो जायेगा। कोठार के जितने रिकार्ड हैं सब जला देंगे। श्रतः हम लोग यही सोचकर कोठार के अन्दर गये। उस समय पानी वरस रहा था। सिपाही को श्रापने स्थान पर बैठे रहने का हमने श्रार्डर दिया । जिलेदार को भी श्रावाज दी । इतनेमे हमारा एक साथी कमरे के अन्दर चला गया, जहां पर जिलेदार लेटे थे—अपने श्राराम के कमरे में। साथी के पास एक बन्दूक थी। वह अन्दर धुस गया। किन्तु हम देख नहीं पाये। हम ७ श्रादमी वाहर खड़े थे। चार वन्दूकें बाहर भी थी जिसमे एक मेरे पास थी। हमारा साथी जिलेदार के। पकड़े थाहर निकला। उसकी वन्दूक की नाल बाहर निक्ली थी। हम सामने ही राड़े थे। मुक्ते मालूम हुआ, जिलेदार वन्द्रभ लेकर श्रन्दर से श्राया है--हम पर हमला करने। हमने अपने साथियों से कहा-रावरदार ! साथ ही में वन्दूक की गोली भी छूट गई थी-हाथों की श्रंगुलियां ट्रेगर पर थीं। बन्दुकें बिलकुल नई थी। मुफे नहीं मालूम किसकी गोली से फैर ह्या। हम लोगों का मारने का इरादा विलकुल नहीं था। वन्दुकें भरी थीं। घोड़ा भी चढा था। चन्दूक की गोली जिलेदार के सीने में लगी श्रीर फीरन ही वे मर गये। पहले हमने समस्त

हमारा साथी ही मर गया। मारने का इराहा किसी का था नहीं। एक श्रादमी भर गया—सभी के पैर फिसल गये । सभी साथी घवड़ा पठे। सभी अकेले मुफे छोड़ कर बाहर चले गये। मैं अकेला ही श्रन्दर रह गया। हमने श्रन्दर जाकर वह वन्द्रक भी उठाई। रिकाडों में भी आम लगाई। याहर आकर साथियों को वहत फटकारा। उस समय कोठार में १८ हजार रूपया भी था। वह भी नहीं ले सके। चारों और हाहाकार मच गया। हमने सिर्फ पांच कारतूसी वन्दुकें छीन पाई थीं। श्रव में श्रकेला रह गया। सवने मेरा साथ छोड़ दिया। क्ला में शरीक होने केाकीन हमारा साथ करता । जान पर खेलने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे माई साहब, जो आदिमयों का इकट्टा किये थे, उन्हें एक रेलवे स्थान में ले गये-इमारे पहुँचने के पहले ही उन लोगों ने स्टेशन जलाया, नहर की कोठी जलाई और पटरी उखाड़ी। पुलिस की लारी से उनसे मुठभेड़ हो गई, तीन श्रादमी मारे गये एक श्रादमी का श्रभी तक ठीक पता नहीं लगा,। हम जिघर भी 'जाते थे, लोग फहते, डाक त्रा गये भागो, भागो !! इत्यादि । तीन दिन तक परेशान रहे । थाने पर लोग हमला करने गये । मुखबिरी हो जाने से वहाँ पहले से ही पुलिस तैनात थी। हमारे बड़े भाई साहव गिरफ्तार हो गये थे। जब जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, हम कर ही क्या सकते थे। पांची बन्दुके घर पर साथियों की देकर हम तीन साथी दिल्ली गये। वहां पर भी तोड़ फोड़ का कार्य नोरों से चेल रहा था। चौदह दिन तक हम लोग वहां काम

करते रहे । १४ त्रागस्त को हमारा उपरोक्त काएड हुआ था । सीचा, चलो फिर श्रपने यहां चलें। वहीं पर मरेंगे। परन्तु हमारे साथी नहीं त्राये । मैं दिल्ली से वापस त्रा गया । लखनऊ मे दादा जी से भी मिलने की कोशिश की थी। हमारे यहां के कप्तान साहव वर्मा जी को २४ चन्टे मे जिले से निकाल दिया गया-क्योंकि उन्होंने भीषमपुर में गोली नहीं चलाई थी। हमारे ग्राम में स्त्री, वच्चे तथा छादमी कोई भी नहीं रह गया था। पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा था। कप्तान एक अंगरेज आया। गोरो की एक पलटन भी लारी पर गांव मे गई थी-साथ में पुलिस के इ'सपेक्टर जेनरल भी थे । उन्होंने हमारे गांव के। फुंकवाना शुरू किया । १६ मकान भी खोदवा डाले गये। उसमे मेरा तथा मेरे एक साथी का मकान भी जमीन में मिला दिया गया। वे लोग करीव ४०० फायड़े लेकर गये थे। मेरे मकान में नमक भी बोया था। आदिमयों की हल में जाता गया था। श्राहा दी गई-जितने श्रादमी मिले. गोली से उड़ा दो। दो चार व्यक्ति पकड़ कर लाये गये। उन्हें गोली से उड़ा देने का आईर दिया गया। किन्तु अन्त में उड़ाया नहीं। वहा-राजनारायन की लाकर हमारे हवाले करो। जो ऐसा करेगा उसे ४००) इनाम तथा एक वन्दूक भी देंगे। तीन सितम्बर तक मोहलत दी थी। I G पुलिस के चले जाने के बाद हमारे यहां जुल्म की हद हो गई। हमारे थाने मे एक नासिर श्रली नाम का बड़ा थानेदार था। उसे २५ Armed पुलिस तथा २५ सवार मिले थे। यह जिसे राइर का एक सूत भी पहने देख लेता था

उसी के घर की लुट लेता था। चारों श्रोर हाहाकार मचा दिया। श्रीरतों के गर्भ से बच्चे तक गिर पड़े। उन काली करत्तीं को कहां तक लिखूं !! हमारे गांव में मिलिटरी का पहरा था। केाई भी नातेदार ष्ट्राता था, उसे खुब पीटते थे। मेरी खेती, माल सब जब्त ·फर लिया गया । मैं उसे (नासिर ऋली)मारने के लिये श्राया था । भाई साह्य ने गाँव में जाने से मना किया श्रीर पास से रिवाल्यर · ले लिया। मुक्तसे कहा, हमने उसके मारने का प्रबन्ध कियों हैं। मगर वे कुछ भी नहीं कर सके। हमारे केस में १६ श्रादमी लिखाये गयं थे। १० श्रादमियों को ३८-३८ साल तक सजायें स्पेशल-कोर्ट से हुई थी। हमारे यहाँ एक साल तक Armed पुलिस का पहरा रहा । जब तक मैं पकड़ा नहीं गया, यदि,एक दिन भी बेकार रहता ता मुक्ते चैन नहीं श्राती थी । देश के काम के सामने खाना पीना सब भूल जाते थे। २८ सितम्बर सन् ४२ को मैं नागपुर (C. P.) में एक कांग्रेसी के यहां पकड़ा गया। दफा १२९ में दो माह तक रहे। पता मैंने गलत लिखाया था। दो माह बाद नागपुर जेल से छेाड़ दिया गया। मेरे पास जा कुछ कपड़े थे वे सब उन्हीं कांमेसी के यहां रह गये थे। जो श्रमी तक नहीं छोड़े गये थे। इससे मेरे कपड़े भी नहीं मिले ।वहां से मैं पुन: दिल्ली आ गया और जीरों से काम करने लगा । देश के चारों श्रोर से लोग वहां श्राये हुये थे। वहां की हाईकमांड से हमारा परिचय था। जो भी कार्य हमें करने के दिया जाता था, उसे करतें थे। सारे देश का संचालन . वहीं से होता था **।** 

इसी समय मुक्ते चङ्गाल जाने का मौका मिला। मिदनापुर ंजिले में हम करीय २० दिन तक रहे। वहां पर मेरा विचार श्रच्छा वम बनाना सीखने का था। उस समय वहां पर श्रकाल 'पड़ा था। श्रार्थ-समाज दिल्ली की श्रोर से हम गये थे। उन्हें हमारा पता लग गया। उन्होंने हमें श्रपने कैम्प से निकाल दिया श्रीर फहा-भाई, हम क्रांतिकारियों को किसी तरह की मदद नहीं दे सकते । श्राग्विर मुक्ते वहां से निराश लौटना पड़ा । मैं पुनः दिल्ली में श्रा गया। वहीं काम करने लगे। उन दिनों गांधी जी का अनरान पल रहा था। हम दृढ़ताल करवा रहे थे। एक जुलूस निकाला गया। उसी के साथ में हम भी पकड़े गये। दफा १८८ में हमें छ: माह की सजा मिली। दिल्ली तथा फीरोजपुर जेल में मैंने अपनी सजा काटी। सजा पूर्ण होने के बाद पहली श्रमस्त सन् ४३ को छूट गये। उस समय देश में रमसान की शान्ति विराज रही थी। आन्दोलन कुचल दिया गया था। लोग प्रस्त थे। प्रतिकिया प्रारम्भ हो गई थी। फर्ही छिटपुट राजनीतिक कामों का भी नामों ,निशान न था। हमें इस शान्ति से परेशानी मालूम होती थी । छूटने के बाद में बम्बई गया । वदां पर बहुत से भागे हुये लोग थे। परन्तु सब कागजी कार्रवाई न्में लगे थे। एक माइ वहां रहने के बाद मैं ऋप घारों और से निराश हो गया—साने पीने का भी श्रव जरिया न था। साध क्रीने के विचार से में तीर्थ-स्थानों में गया—हरहार, ऋपीकेश, -जनारस--फिर वापस आये।

मेरे विचार इस समय उथल-पुथल हो रहे थे। इस समय कहीं चैन नहीं मिल रहा था। इरादा करके एक स्थान को जाते, दूसरे दिन फिर वहां से दूसरी जगह को चंल देते। पैसा भी जो कुछ मेरे पास था किराये में चला जाता था। में देहरादृन से लखनऊ त्रा रहा था। ट्रेन मे एक साहब से परिचय हुआ। उनके भी दो सगे भाई इसी श्रान्दोलन में फरार थे। श्रभी तक पकड़े नहीं गये थे। उनसे मैंने श्रपना थोंड़ा-सा परिचय दिया। उन्होंने कहा-श्राप मेरठ में आवें। वहां पर हम कोई सर्विस आपको गांधी-श्राश्रम में दिला देंगे। मेरे पास श्रव कोई जरिया शेप न था। सोचा-चलो नौकरी ही कर लेंगे। लखनऊ से १५ अक्टूबर सन् ४३ को मैं मेरठ पहुँचा। उन्हीं भाई से मिला। उन्होंने रहने का प्रबन्ध कर दिया। कई स्थानों में मुक्ते भेजा। गान्धी-श्राश्रम मे भी मैं गया था। भाई राजाराम वहां के कार्यकर्ता थे। उनसे मैंने अपने दुख की कहानी कही। परन्तु उन्होंने इन्कारी का कोरा उत्तर हे दिया। कहा---'मान्धी-श्राश्रम' में क्रान्तिकारियों के लिये स्थान नहीं; हमें कोई कान्ति थोड़े ही करनी है।' मैं तो जानता था कि गान्धी-स्त्राश्रम के जितने कार्यकर्ता होंगे एक नवीन सांचे में ढले होंगे। वहां से निराश होकर अपने रहने के स्थान पर वापिस ऋाया। उन्हों ऋपने साथी से फिर कहा। १५ श्रवद्वर शाम को हमारे साथी ने इयामबीर सिंह खादी-भंडार-मेनेजर के पास भेजा। हमारे साथ में एक साथी श्रीर थे। वे श्याम बीर सिंह से परिचित थे। उनके रहने का स्थान वहीं

जन्हीं के पास था। इश्वजं शाम के में उनके मकान पर गं मेरा परिचय मांगा। हमने उनसे कहा—दुर्ती व्यादमी हमारा परिचय हैं। पर वे इतने से सन्तुष्ट न हुये। उन्होंने मुक्तसे कहा—'भाई मुक्तसे उरने की कोई बात नहीं। शाप त्रपना परिचय सहीं बता हैं। हमने भी देश की खातिर १० साल की सजा काटी हैं। हमसे व्याप निरिचन रहें। किसी तरह का खटका नहीं। शायद व्याप C I 1). हों।'

१४ माह वाद घ्याज हमारी जवान से प्रथम वार घ्यपना श्रसली नाम निकला था। पूरा पता तथा केस के वारे में वता दिया था। इनाम के बारे मेंभी उन्होंने पूछा था। मैंने कहा प्रथम ४००) रुपये की घोपणा थी, अब ईरवर जाने । उन्होने कहा-आप परसो च्याइयेगा । मैं त्र्यापकी मदद करूँगा श्रीर नौकरी भी दिला दगा । वहा से मैं वापस आया और अपने मित्र से सब हाल कहा। उनसे वतलाया कि "दादा" से (जिस नाम से कि ये श्याम बीर सिंह पुकारे जाते हैं ) मैंने अपना पूरा परिचय दे दिया है । रहने का स्थान मैंने नहीं बताया था। १६ श्रक्तूबर की स्पाह मेरे मित्र के पास उन्होंने एक द्यादमी भेजा ख्रोर वहलवाया --गान्धी-आश्रम मे दादा ने जगह तलाश की है। उस श्रादमी की बुलाया है। मेरे मित्र मेरे पास आये। उन्होने कहा--भैया. इनके साथ चले जावो, देखो शायद काम वन जावे ते। श्रच्छा हो। हम उसी श्रादमी के साथ चल दिये। दादा के घर गये। हम मेरठ केातवाली के पीछे ठहरे थे। वहां से तीन

C. I. D. इन्सपेकृर पीछे लगे। हमने साथ वाले श्रादमी से पूळा---भाई, ये तीनों खद्दर पोश हमारा पीछा कर रहे हैं। मुक्ते छन्न डर माल्म होता है। उसने कहा—जाने दो, शहर के श्रादमी हैं। हमें दादा के मकान पर वह आदमी ले गया। यह दादा के मकान के अन्दर गया श्रीर मुक्ते दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जाने क्या २ उन लोगों में वार्ते हुई । श्राकर उन्होंने कहा—दादा साफ इन्कार कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे श्रादमी को मदद करने से हम मजबूर हैं। मैंने कहा-फिर श्राप बुला क्यों लाये ? तीनों पींछा फरने वाले दादा के यहां पहले से ही पहुँच गये थे। मैं ऋपने स्थान के। वापस चला। थोड़ी ही दूर चलने पर पीछे से गिरफ्तार कर के कोतवाली में यन्द कर दिया गया। मुक्तसे पता पूछा । मैंने मुल्तानपुर जिला तथा रहने का स्थान श्रमेठी बताया। क्योंकि गलत पता बता कर मैं दो बार पुलिस के हाथ से छूट चुका था-पकड़ने बाले साहवों के नाम ये थे-चौधरी दिगम्बर सिंह मृप O. I. D. इन्सपेकृर, पंडित शंकर लाल तथा ची० मुल्लग सिंह । पिछले दोनों श्रसिस्टेंट सी० श्राई० ही॰ इन्सपेकृर थे। दो पंटे बाद मुफे C. I. D .दफ्तर में ले गये। यह शहर के पाहर था। करीव ७० कर्मचारी विना वर्दी के वहां पर थे। मेरा वह पहला ही मौका था इतने C. I. D. कर्मचारियों के बीच में जाने का। मुनकी सबसे पहले लायन सिंह D. S. P. C. I. D. के मामने पेश किया गया। उन्होंने जल्दी

जल्दी में मेरे घर का पता पूछा । मैंने भी उतनी ही शीवता से उत्तर दिया। वहर हाल उन्हे यह विश्वास हो गया कि मैं वहां का रहने . वाला नहीं था, क्योंकि ठाकुर लाखन सिंह पहले रायबरेली में रह चुके थे। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं बताया, न उन्होंने परेशान ही किया। कुर्सी पर त्रामने सामने बिठा लेते थे। कुर्सी ही से रस्सी मे मुक्ते भी बाध देते थे। सभी के। वहां से हटा देते। हमे शाम के। ले जाकर लाल क़रती थाने में वन्द कर दिया। सुवह फिर लाये और पूछना शुरू किया। इधर-उधर की वार्ते की। वहां से ता पूछ कर आये थे ही। मेरे सामने मेरा फोटो हुलिया तथा इनाम भी वताया। उसे हमारे केस के बारे में पूरा परिचय था--क्योंकि वे बरेली में रह चुके थे। मेरा जिला भी वरेली C. I. D. सर्किल में हैं। वह जाच करने भी गया था। हमें अपना असली पता मजबूरन बताना पड़ा । तीन दिन वाद मुफे मेरठ जेल भेज दिया गया। दफा १२९ D. I. R. में मुफ्ते गिरफ्तार किया था। एक कागज लखनऊ भेजा गया और एक मेरे जिले की। १० दिन बाद उन ले(गो ने फिर सके बापस मगाया क्योंकि मेरे जिले से सख्ती का त्राईर था। उन्होंने पृद्धना शुरू किया। धमकाया भी। तरह २ की यातनायें भी दी। तीन दिन तक बरावर सीने नहीं दिया। चूतड़ो पर वर्फ की सिल्लिया बाधी। गुदा-स्थान से मिर्च ठूंस दिया। मारपीट तो साधारण बात थी। इतना सव करके भी कुछ हासिल न कर सके। बार २ पूछते रहे-कहा रहे इतने दिन तक <sup>?</sup> स्विाल्यर के बारे में श्रधिक परेशान करते

थे। १२. दिन तक लगातार यही व्यवहार करते रहे। श्रन्त में हार मान कर फिर जेल भेज दिया। २६ नवम्बर की हमारा चालान लखीमपुर भेज दिया गया । वहां मेरे पैरों में बेडियां डालं दी गईं। मेरे उपर खास एक वार्डर की नौकरी लगी। मैं सबसे श्रलग रखा गया । हमारे जिले में श्रातंक श्रधिक छाया था । केाई भी मुलाकात करने नहीं त्याता था। यहां तक कि मेरे साले ससुर भी नहीं श्राये। श्रीर कोई श्राये ही क्यों ? दो माह तक मेरा केस नहीं चला। कुल १६ श्रादमी केस में थे जिनमें १० को जनवरी सन् ४३ में तीन फेसों के सिलसिले मे ३८-३८ साल की सजायें हे। चुकी थीं। स्पेशल-कोर्ट द्वारा छ श्रादमी फरार घोषित किये जा चुके थे। उनमें से मैं ही अकेला पकड़ा गया। लोअर-कोर्ट में मेरा फेस चलना शुरू हो गया। मेरी तरफ से कलकृरी के एक मामली बकील थे जो बयान भर लिख लेते थे। वहां से रातम होकर मेरा केस सेशन कोर्ट में चला। वहां एक बकील १४०) पर किया गया। उसमें से १००) हमारे एक मित्र ने दिया था और ४०) कांग्रेस से मिला था। २७ जून को तीन बजे दिन के समय मुके फांसी की सजा सुनाई गई। वैसे तो कोई देखने नहीं त्राता था किन्तु फैसले के दिन चन्द कांग्रेस-मैन तथा कुछ अन्य दर्शक भी श्चा गये थे। फैसला सुनाते ही मैंने 'इन्कलाव-जिन्दावाद' तथा श्चन्य कई नारे लगाये। परन्तु दुख है कि साथ देने वाला उन दो सौ में से केाई भी न निकला। मेरी स्त्री, भाभी, घहन, बहनोई सभी बहुत ओरों से रोते थे। परन्तु मेरे हृद्य मे श्रमार प्रसन्नता

्यी। सलते समय मैंने कामरेडी सैल्ट किया और वहां से विदा हुये। मेरे पींछे कोहराम मचा था; किन्तु मां का पुजारी आनन्द मनाता चला जा रहा था। उसे दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सक्ता कि मेरे हृद्य में क्या क्या भाव उठ रहे थे। जेल में आने पर कपड़े बदले गये, मिट्टी के वर्तन मिले। और फांसी की एक कोठरी में बन्द कर दिया गया। उस रात में क्या २ भावनायें मेरे हृद्य में उठतीं और बिलीन है। जातीं, क्या वे भी जिन्नित की जा सकती हैं?

मुक्ते तीन दिन तक लखीमपुर जेल में रहना पड़ा था। इस बीच में दो बार मेरी मुलाकात भी हुई थी। वहां से मेरा चालान पहली जुलाई के लखनऊ आया। तभी से यहां पर हुँ और शायद यहां से प्राणान्त भी होगा। मेरे हृदय में कैसे कैसे विचार उठे तथा मनोभावों में क्या २ परिवर्तन होते हैं, यह सव किसी समय लिखुंगा।

यही मेरी थोड़ी-सी जीवनी हैं। मेरे पास पांच बंद्कें तथा रिवाल्वर हैं। मेरे न रहते भी मेरे हिथयारों से ही देश का छुछ फल्याएकारी कार्य हो। सके तो उससे मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी। भाई! मैं आपके यहां क्या लिखूं !! हद्दय में न जाने क्या २ लहरें उठनी रहती हैं। भूलें नहीं-यहीं मेरी अनिम अभि-लाप हैं—

#### ,काल-कोठरी से लिखे गये अमर शहीद कॉ॰ राजनारायन के पत्रों के उद्धरण

्र अपने पहली अवस्वर बाले पत्र में कॉर्ड रोजनरायन ने योगेरा यात्रू के सम्बन्ध में निम्नलिसित बिचार प्रकट किये थे। अपने उद्गार प्रकट करते हुये उन्होंने लिखा था —

'दादा की ही बदोलत हम श्राज गवित हो रहे हैं। जन्हीं का श्रादेश लेकर में दोड़ा था। उन्हों के श्राशीबाँद को समस्य करते हुये हम जावेंगे। साथी ही श्रापने साथी को ऊचे उठाते हैं, वहीं गिराते भी हैं। मैं जो हुल भी कर सका श्राप ही लोगों का समस्य करके कर सका।"

प्रियो फोंसिल में अपील के लिये उन्हें मोहलत मिली थी अपील सम्यन्थी नियमोपनियम गवर्नर के यहाँ से ज़ेल पर आये थे। तथा वे सभी आवस्यक कागजात रिलस्ट पेंगिट से उनके इष्ट्र मित्रों के पास मेजा गया था। उनक पहुँचने में देर हो गई थी। कहीं छुझ गडवड़ हो, गया श्रीर कागजात अटफ गयेथे। मेने (भारखन्डे राय) उन्हें सलाह ही किन्आप गवर्नर के पास २ सप्ताह की मोहलत के लिये और एक आवेदन पत्र लिए। दें। उसका उत्तर देते हुये उन्होंने उसी पत्र में लिसा था—

'स्मारे जीवन के बहुत थोड़े दिन शेप रह गये हैं। में खब

जब शांति का समय हो जाता है, सैतिक को बहुत बेधैनी सहसूस होती हैं। हम लोग इसी लिये पैदा ही हुये हैं। मैं मले ही न रहूँ—किन्तु हहय आप जैसे देशमासियों के पास ही रहेगा। आप लोग जिन्ता न करें, में हंसते २ जाऊंगा। स्वतंत्रता— देवी अपने पुजारियों को यही प्रसाद प्रदान करती हैं। जो सभी भाइयों को मिलता हैं, यही मुक्ते भी मिला"।

वे कितने विनम्न थे, इसका उदाहरए भी उसी पन्न के निम्नांकित शब्दों से स्पष्ट हो जाता हैं :---

"रही आपने जो जीवन के हाल लिखने को कहा। भाई साहय, मैंने कोई ऐसे काम नहीं किये जिनके द्वारा उन पूज्य राहीं की पंक्ति में खड़ा हो सकूं। मेरा तो जीवन ही अपूर रहा। मैं तो देश की खातिर इन्ह भी नहीं कर,पाया। पानी वे बुलवुले की तरह उठा और मैठ गया।"

किसानों का एक सभा क्रान्तिकारी जन-नेता विच्यावट से कितना दर हो सकता है—इसका यह ज्वलंत उदाहरण है।

प्र व्यक्टूबर वाले पत्र को पूरा था पूरा देने का लोभ में संबदरा नहीं कर पा रहा हूँ। इससे उस राहीद के भनोगत भावों की एक मळाफ मिल जाती हैं।

"श्री भाई साहब !

सादर धन्दे,

'श्रापका समाचार मिला। मेरे घर से पत्र आया था। नियसों (प्रिनी कॉर्सिल सम्यन्धी) के कागज वहां पर पहुँच गये। परन्तु काफी समय बाद पहुँचे। मेरी ऋपील का प्रवन्ध कुंबर खुशबख्त राय कर रहे हैं। पैसा जमा होने की नौवत नहीं माल्म होती। पत्र में लिखा है—हमारे समुर को बुलाया है। अगर पैसे के वारे में तै हो गया तो श्रापील हो जावेगी। ४००) सुमसे मांगते हैं। बाकी पैसा श्रपने पास से लगाने को कहते हैं। हमारे पास से ४००) तो दूर १००) का भी प्रवन्य नहीं हो सकता है। न ४००) हम कर पावेंगे न अपील होगी। मेरी समफ में नहीं श्राता, जब कि लोगों को मेरी दशा माब्स है, किसी से छिपी नहीं, फिर भी हमसे कहते हैं। हमने उन्हें साफ लिख दिया है--श्राप श्रपील न करें। मुक्ते इसी में श्रानन्द है। मां हमें बुलावी है। मुक्ते शीघ जाना है। हमारे साथी मिलने की बाट देख रहे हैं। मां को जब तक मेरी सेवा लेनी थी, ली। श्रव मुफे बुला रही है—तो मुफे हँसते २ जाना चाहिये। शीब ही श्राप लोगों के बीच से जा रहा हूं। मेरे हृदय में किसी प्रकार का दुख नहीं हैं। खाजादी के लिये मरने वाले किसी के प्रति द्वेप-भाव नहीं रखते हैं। हॅसते २ विलवेदी पर चढ़ जाते हैं। किसी के भी प्रति कोई कटु नाक्य नहीं कहते हैं। जाने वाले का कौन साथ देता है। आप लोग किसी तरह की चिन्ता न फरें। मां ने मुफ्ते हँसने ही के लिये पैदा किया था। श्रन्तिम अंतिम समय में भी हंसते ही रहूँगा। यदि अगले सप्ताह तक रह गये तो फतेहराद को पत्र लिखूंगा। भाई साहन (राम शिरो माएं ) ने सुपरिटेडेंट से आपसे मिलने के लिये कहा था।

से मिलने की धाहा नहीं हैं, श्रतः उन्होंने श्राप को भाई कहा था अपनी युष्टाः का लड्का। सुपरिटेडेंट काफी देर तक पृद्धता रहा। आज्ञा तो दे दी है किंतु जेलर ने कहा है-यदि राय की मुलाकात Due होगी तो मैं करा दूंगा। श्रव जेलर के हाथ मे है। चाहेगा तो आपका दर्शन हम लोगों को हो जायमा । हम घाहते तो यही हैं, कि त्राप सभी लोगो का दर्शन सुके एक धार श्रंतिम समय मे हो जाये तो श्रन्छ। था। (पत्र पहले का लिखा था। उसे राम शिरोमणि के जाने के बाद पूरा करके भेजा था।) भाई राम तो इलाहाबाद चले गये। श्चच्छा है उनके दो साथी भी वहीं हैं। हमे श्रपने से विछुड़ने का दुख भी हैं साथ ही खुशी भी हैं। अपने घर के करीब पहुँच गये । वाह री मानवता, एक साथी दिया था उसे भी मुफसे श्चलग कर दिया। साथी जा रहे हैं जाँय। मैं भी जा रहा हूँ। वंद दिनों का ही तो साथ रहता । मुक्ते श्रव श्राशा नहीं है कि आप लोंगो का भी दर्शन हो जावेगा मेरी उत्कट इच्छा थी, श्राप से मिलने की ) परन्तु निरंकुश शासन जालिम सरकार के कारण

श्रापका दर्शन न हो सकेगा।

व्यापका —साधी

### ्रें ० अक्तूबर वाले पत्र को में ज्यों का त्या दिता हूँ।

#### " श्री भाई

सादर बन्दे,

"श्रापका समाचार मिला । मेरी स्त्री के भाई मेरी मुलाकात करने द्याये थे। उनका कहना था-कुंवर जो हमसे ४००) मॉगते है। हमारे पास कहाँ से इतना रूपया श्रावे। उन्होंने मेरी स्त्री का जेयर येच कर २०० ) उनके हवाले किया था । कॅूवर जी ने ४०) उसी में से देकर लखनऊ भेजा था—चीक कोर्ट फैसले की नकला के लिये। एक ऋर्जुन सिंह वकील हैं। उन्हीं के पास जमा कर गये थे । कॅूबरजी ने बनके नाम पत्र भी दिया था । ऋाठ श्रक्तृबर को पूरा रुपया लेकर आऊंगा-ऐसा कह गये थे। मेरी मुलाकात करने को भी कहा था। न मुलाकात को ही कोई आया न रुपया ही जमा हुआ । हवाई जहाज के जरिये चेक भेजा जाता है । श्रव ·क्या होगा<sup>ं १</sup> ११ द्यक्तूबर तक मियाद थी। श्रव केवल एक दिन शेप रहा है---हो. ऋब मुक्ते जाना ही पड़ेगा। भाई साहय, इसी गरीबी से परशान हो कर मैंने अपनी जान की वाजी लगाई थी। देश ब्याजाद हो, हम भी ब्यानन्द से रहें। देखा भाई, कुँवर जी बहुत बड़े पुंजीपति हैं। वे हमारे जिले के कॉमेस के कर्त्ता हैं। एक नीजवान, जो अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है, उनकी निगाह में कुछ नहीं हैं। उसके साथ नहीं, वे देश के साथ विस्वासपात कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी इन पूंजीपतियाँ. को नष्ट ही करके मानेंगे। मैं तो जा ही रहा हूँ—मेरा श्वन्तिम. सन्देश देश के युवेकों से कहना—पूंजीपतियों के प्रति, चाहे जिस जगह पर वह हों, कांग्रेस मे हों या श्रीर कहीं, मिटाने में कसर न. रखें। हमारे देश का सारा पैसा हड़पने में इनका भी हॉय है।

भाई साहब, श्राजकल आपही की तरह मैं भी अपने को श्राप ही के पास पाता हूं। सोता हूँ तो यही देखता हूँ कि श्राप. सभी साथी प्रेम के फूल चुन-चुन कर मुक्ते हार पहना रहे हैं, खाना भी श्रापके साथ खा रहा हूँ। सफेद कपड़े श्रापने भेंट किये हैं, श्राप लोग गले से मिल रहे हैं। सभी साथी मुक्ते अपने हृदय से लगा रहे हैं, मेरे माथे में रोचना लगा रहे हैं। सुके बिनवेदी पर चढ़ने को बिदा कर रहे हैं। एक बहुत श्रान्त पथिक के रूप में मैं विखाई देता हूँ। सामने एक गहरी श्रीर श्रत्यन्त विस्तृत नदी श्रा. जाती है। आप लोग किनने साथी मुक्ते बिदा करने आये हैं। मुक्ते नाव पर चढ़ा कर श्राप सभी मुमुक्त-पात कर रहे हैं। देखते देखते मैं श्रापके सामने से श्रोमल हो गया। श्रकस्भात मेरी नाव दरिया में इब गई। मैं एक नवीन स्थान में पहुँच गया हूँ। वह स्थान नितान्त श्रज्ञात हैं। मैं चारों श्रोर श्रारचर्य मे देख रहा हूँ-मानों नींद से अभी-अभी आँखें खुली हों। यकायक क्या देखता हूँ कि हजारों नौजवान साथी हंसते-हंसते आ रहे हैं। ये लोग मुफे घेरे लेते हैं। तरह-तरह से प्रेम प्रदर्शन करते हैं। दो तीन शायद ममसे परिचित जान पृष्ट्ते हैं। उन सभी जोगों ने देश का हाल

तथा शहीद-वृत्त के बारे में पृद्धा । मैंने त्राप सभी साथियों का संदेशा कहा और कहा कि आप लोगों का लगाया पेड़ बराबर बढ़ रहा है। वीर साथी श्रपने खून से उसे सींचते जा रहे हैं। श्राशा है श्राप के पेड़ में बहुत शीघ ही मधुर फल लगेंगे। उन फलों को खाकर देशवासी बहुत त्र्यानन्द मनायेंगे । त्र्यौर त्र्यापको त्र्याशीर्वाद हेंगे। मैं भी उस नये स्थान में जाकर कौतृहल-वश हो गया। हमारे साथियों ने मेरी खुब आवभगत की। वहां भी साथियों ने अपने प्रेम की एक नगरी बसा रखी है, वहां पर पहुँचते समय देश के नौजवानों का वे भाई बड़ी धूम से स्वागत करते हैं ... । मैं तो श्राज कल यही देखता रहता हूँ। जागता हूँ तो इसी भावी-श्रानन्द में गुजरा करता हूँ। शहीदों के नारे कानों में गुंजा करते हैं। मैं फांसी के तब्ते के उत्पर तक अपने को पहुँचा हुआ पाता हूँ। यहां पर जो साथी ( राम शिरोमणि ) हैं, उनसे कई बार मैंने ऋपने स्वप्न की बाते कही हैं। मैं तो जिस समय सोता हूँ, यही देखता हूं-आप सभी साथी मुक्ते हार पहना रहे हैं। हमारे साथियो ने श्रन्तिम मन्देश नौजवानों के नाम कहने को कहा है। हम यही कह पाये थे--'साथियों प्रेम से रहो, प्रेम से पेड़ को सींचते रहना। इम शहीदों की याद भी इसी से हो जावेगी।' यही इतना कह पाये थे कि गला भर आया। सामने जल्लाद आ गये। आप सभी के बीच से लेकर मुक्ते चल दिये। श्राप सभी ने नारे लगाये। वे सभी मेरे कानों में अमृत के समान गुजते हैं।

मुक्ते १८ ता० के अपन्दर किसी न किसी दिन फांसी लग

जावेगी। हम श्रापका सन्देशा लेकर जा रहे हैं-श्रमर शहीदों के पास

श्रापका—राज्"

२१ अक्तूयर वाले पत्र में पार्टी के प्रति खबने मनोद्गार और विश्वास प्रकट करते दुवे उन्होंने लिया था:—

"R.S.P. ही देश की श्राजादी के पथ का सचा मार्ग वतायेगी "

. उमी पत्र के साथ उन्होंने देश के नौजवानों के नाम भी सन्देश भेजा था। उसकी श्रविकल शतिलिपि दी जा रही हैं।

"भारत का क्रांतिककारी आन्दोलन सहा परिस्थितियों के अनु-सार परिवर्तन शांल एवं विकासोन्मुख रहा। समय-समय पर भारतीय-मान्तिकारी-चिन्ताकारा चिभिन्न पार्टियों द्वारा व्यक्त एवं अभिन्यंजित होती रही—अर्थात अभिनय-मारत, अनुशीलन-समिति, युगान्तर-इल, गदर-पार्टी, H. R. A., पुत्तः H. S. R. A., तथा अन्य अनेक क्षेटि-झेटे पूप, अन्ततोगत्या इन अन्तिम तीनों तत्वों को मिला कर (अर्थात् सभी सच्चे क्षान्ति-कारियों के प्रतिनिधि) R. S. P. का निर्माण हुआ। अर्थात् अप्य-४० साल के परचात् भारतीय-कान्तिकारी आन्दोलन की व्यंजना केवल-मात्र एक पार्टी से होने लगी; अर्थात् R. S. P. द्वारा। अतः R. S. P. भारत के कान्तिकारी आन्दोलन से विकसित इर्ड है। उसकी प्रतीक एवं प्रतिनिधि है।

···श्रमर शहीद काँ० चन्द्रशेखर त्याजाद के वलिदान के परचात्

प्राय: ,मृत एवं लुप्त-प्रायय: H. S. B. A. का संगठन पुन: एक बार १९३० की मई के अन्तिम सप्ताइ में को वीरुपास आंगदी तथा काँ० जगदीश दत्त शुक्ता के नेतृत्व में किया गया। उस H.S. R. A. ने २२ जनवरी सन् १९३६ को (अनुशीलन तथा अन्य लोगों को पार्टी में गूंथने के प्रस्ताव के आधार पर) अपने को R. S. P. में परिवर्तित कर दिया। उस दिन से H. S. R. A. का विकास R. S. P. में उसी प्रकार हो गया जैसे एक दिन H. R. A. से H S R A. का हुआ था। अय H.S. R. A. के नाम का प्रयोग करने का नैतिक एवं वैधानिक आधिकार किसी को नहीं है। ये सभी ऐतिहासिक वार्ते R. S. P. के विभिन्न सदस्यों द्वारा लिखी विभिन्न पुस्तकों द्वारा विस्तृत रूप में जानी जा सकती हैं।

"R. S. P. निर्माण के लिये भारतीय कान्तिकारी सम्मेलन मार्च सन् १६४० मे रामगढ़ कांम्रेस श्विवेशन के श्रवसर पर हुआ था। भारत की एक मात्र क्रान्तिकारी पार्टी यही है। अतः में सभी नौजवानों से अपील करता हूँ कि वे R. S. P. में सम्मि- लित हो जाउँ।

R. S. P.—जिन्दावाद भार्थीः— राजनारायन मिश्र २०-१०-५०

२०-१०-५४ भीषमपुर, पो० सिकन्दराबाद

जिला-सिरी, यूट पीठ"

कॉ॰ राजनारायन की छापील चीफ-कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद हम सभी लोगों को निश्चित हो गया कि किसी न किसी दिन उनका फाँसी के तख्ते पर चढ़ना श्रनिवार्य हैं। वह भी इसे जानते थे। प्रिची कौंसिल की श्रपील से किसी को तनिक भी श्राशा नहीं थी। जीवन-मृत्यु के बीच भूलते हुये भी, जिसका एक-एक चुए निश्चित मृत्यु की श्रोर ले जा रहा था, राजनारायन पार्टी को नहीं भूले थे। श्रौर श्रनेक प्रकार के राजनीतिक-प्रश्न किया करते थे। उन्हीं से से मैं कुछ प्रस्त नीचे दे रहा हूं, ताकि पाठक उनकी देश-भक्ति तथा देश की जनता श्रीर तत्सम्बन्धी प्रश्नों के हल जानने की उत्सकता की एक काॅकी 'पा सकें। उनके द्वारा लिखे प्रश्नों में कुछ इस प्रकार हैं:--

?—R. S. P किस प्रकार की शासन-प्रणाली चाहती है, और क्यों ? इसे विस्तार से लिखिये।

२-पार्टी के उद्देश्य, नियम, उपनियम एवं प्रतिज्ञा-पत्र आदि विस्तार से लिखिये।

३ -- क्रान्ति किन-किन वर्गों को लेकर होगी <sup>?</sup> एक ही क्रान्ति होगी

श्रथवा समाजवादी-समाज के पहले दो कान्तियां होंगी। उत्तर ' सकारण हो।

४—एक साथ कौन-कौन कान्तिया की जानेगी ?

४—जनता के सामने R. S. P. बुछ भी घोषणा स्पष्ट करेगी श्रथवा नहीं ?

६—ग्रपनी पार्टी के प्रचार की क्या रूप-रेखा होगी ?

- ७-सद्स्य कौन-कीन वर्ग के लोग हो सकेंगे ?
- ·द—पार्टी जन-तंत्र चाहती हैं श्रथवा श्रधिनायक-तंत्र ?
- ६ क्या सभी वर्ग के लोग पार्टी के सदस्य हो सकते हैं ? श्रमगर हां, तो क्यों ? क्या उससे पार्टी की हानि नहीं होगी ?

इसी २१ व्यक्त्वर वाले पत्र में उन्होंने पार्टी-सम्बन्धी मनो-भाव निम्न प्रकार व्यक्त किये थे:—

"भाई साहब, मैंने आज पुनः यही निरुष्य किया है कि जब तक जीवित रहूँगा .B. S. P. को जन्नित के शिखर पर पहुँ-षाने का प्रयक्ष करूँगा, चाहे यिलिदान ही होना पड़े। इसी के नाम पर कान्तिकारी-खान्दोलन में शामिल हुये थे और इसी का नाम लेते-लेते हंसते-हंसते भूल जाऊंगा। खाशा है, पार्टी सदा भारत की शोपित जनता का सचा प्रतिनिधित्व करती रहेगी तथा एक दिन, जो बहुत दूर नहीं है, उसे तमाम शोषणों से मुक्त करने

में समर्थ हो सकेगी।"

प्रयोक्त प्रश्नों के उत्तर दे देने के बाद पुनः उन्होंने २७ अन्तूबर को कुछ प्रश्न किये थे। उनमें चन्द ये हैं:---

१—क्या B. S. P. अपने को किसानों तथा अन्य शोषितों का प्रतिनिधि नहीं कहती, सिर्फ मजदूरों का ही कहती हैं ?

२-R. S. P. क्या उसी तरह का प्रजातंत्र-शासन चाहती हैं जिस प्रकार के शासन की डींग, इस साम्राज्यवादी युद्ध में, मित्र-राष्ट्र हाँकते हैं? ३--क्या राष्ट्रीय, सामाजिक तथा श्रार्थिक क्रान्तियां तीना एक ही साथ नहीं होगी ?

४-R. S. P. अपने का मजदूरों का ही प्रतिनिधि क्यों कहती

हैं ? सपट : लियों । इमारी समक्ष में अभी ठीक ठीक नहीं आयाः।

यूरोपीय और अमेरिकन प्रजातंत्रां के विषय में अपने विचार उन्होंने इस प्रकार प्रकट किये थे।

"विदेश में जैसा प्रजातंत्र हैं, उससे मुफ्ते हार्दिक कष्ट हैं। उसमें जनता का शोपए वदस्तूर जारी रहता है।"

बाहर क्रियाशील तथा फरारी जीवन में सैद्धान्तिक एवं आदर्श-गत विषयो पर गहन अध्ययन अथवा विचार-विनिधय का अवसर इन्हें नहीं मिला था। अतः पार्टी-सम्बन्धी विस्तृत विचारो पर उत्त-मत थी।

एक बार उन्होंने पृद्धा थाः — "महात्मागाँघी, ने छूटने के बाद से अब तक जो ब्रिटिश-साम्राज्यवाद से तथा साम्प्रदायिकता-चादियों से समफाते की कोशिश की है, उसे पार्टी किस निगाह से देखती है ? क्या त्रगस्त-विद्रोह के साथ गान्धीजी विश्वासघात नहीं कर रहे है ? पाकिस्तान, सी-आर फार्मुला, और गान्धीजी के संशोधित प्रस्ताव पर पार्टी क्या विचार रखती है ? सप्रमाण, सकारण सभी उत्तर आने पार्दिय।"

स्पष्टता के लिये एक बात लिए देना त्रावश्यक है। सप्ताह में चार में उन्हें पत्र लिखता था और अत्येक पत्र में देश विदेश की सभी महत्व-मूर्ण खबरें लिखता था। इस प्रकार श्रपने अन्तिम दिन तक वे सभी परिवर्तनों से परिचित रहे।

२ नवम्बर के श्रपने पत्र में, जो उन्होंने मुफे लिखा था, उसमें कां० कैलाश पीत मिश्र (सहजनवां-ट्रेन-डकैती-पड्यंत्र केस के श्रन्य तम श्रमियुक्त ) ने कां० राजनारायन के प्रति श्रपने हृदय के उदुगार यों प्रकट किये थे :—

"कां० राजनारायन का समाचार त्रवरय ऋति ही दुछदायी हैं। किन्तु इस पथ का यही संवत हैं। जिसने इसे हस्तगत किया वहीं सफल हुआ। ऋतः वे सफल पथिक हैं। हमारे लिये

श्रादर्श है।'' एक बार मेने एक नवीन व्यक्ति द्वारा पत्र भेजा। उसने पत्र

लिखाथा:— "∴ ....कष्ट तो श्राप के। होगा हो । मैं जहां रहा, दूसरों के। कष्ट ही देता रहा। श्रव श्रन्तिम समय मे त्राप को कष्ट दे रहा

दिया नहीं। उसके सिलसिले में लिखते हुये कां॰ राजनारायन ने

न्द्र हो दत्ता रहा । अब आन्तम समय में आप का कर्ष्य देखा हूँ। आप जमा करेंगे।" यह पत्र ६ नवम्बर का है। न जाने क्यो, इन बाक्यों के पढ़ कर मेरे नेत्रें से ऑसुओं की पारा वह खता। मैं जितना ही इन शब्दा की पढ़ता था उतना ही

हदय विहल चौर व्यथित हो रहा था, तथा वह विहलता झौर व्यथा पुल घुल कर पानी के रूप में नेत्रों की राह याहर निकल रही थी। इसका समुचित उत्तर मैंने दिया था, 'पहले तो ऐसा

<sup>रही</sup> थी। इसका समुचित उत्तर मैंने दिया था, "पहले तो पेसा <sup>कप्ट</sup>, कप्ट नही। दूसरे तुम्हारे विषय मे तो उनकी गिनती नहीं। श्रीर श्रगर कच्ट भी हो तो मुक्ते तुन्हारे विषयक इस कप्ट के भोगने में ही श्रानन्द श्रीर प्रसन्नता हैं। साथी ! प्रिय साथी !! भविष्य में ऐसा लिख कर मुक्ते न्यथित न करना !!"

उन्हें अन्तिम समय मे अपनी धर्म पत्नी को लेकर थोड़ी चिन्ता थी। उसे उन्हीं के शब्दों में रख रहा हूं !---

'मेरी । मुलाकात खाई थी। मेरी श्री खिक दुखी थी। घर वाले उन्हें खपने पास रखना नहीं पाहते हैं। ताना मारते हैं। स्था किया जाय १ दूसरी जगह पर रहने का खीर केई जिराज नहीं हैं। मैंने यही सोचा है कि उनकी दूसरी राग्दी आर्थ-समाज के जरिये हो जाय तो खन्छा है। किर आप जैसी उचित सलाह दें, वहीं करूँ या। मैं साक तीर से उनके पास पत्र लिसना चाहता हैं। वे किर जैसा चाहें करें।"

श्रापका राजु।

यह पत्र भी ६ नवम्बर का ही हैं।

इसी सिलसिले में, मेरी सलाह के बाद, पुनः १६ नवम्बर के पत्र में वे लिखते हैं :--

"मैंने अपनी हो के सामने सभी वातें खोल कर रख दी हैं। उन्हें अपनी बोर से पूर्ण बाजादी दे दी हैं। जो बाहें बह करें पुताबिवाह करने पर मैंने काफी जोर दिया है, क्योंकि ससुराल वाले भी उन्हें अपने पास नहीं रख रहे हैं। पत्र हारा सभी बातें लिख दिया है।

कां॰ कैलाश उन्हीं दिनो जेल-श्रिधकारियों के दुर्व्यवद्यार के

विरुद्ध श्रनशन कर रहे थे। उसमें हम श्रधिक परेशान थे। उस विषय में समाचार पाकर, वे ('राजनरायन जी ) कां० कैलाश की सहानुमृति में उसी।पत्र में लिखे थे:—

"श्रिषकारियों के दुर्व्यवहार का हृदय से घोर विरोध करता हूं। कां० कैलाश के लिये कामना करता हूं कि श्रिषकारियों के। नीचा विखाने में वे सफल हों। मुक्ते भी श्राप श्राहा दें, मैं भी श्रनशन प्रारम्भ करूँगा। श्राप जो भी कदम उठायें, मैं हृदय से सहमत हूं।"

२७ नवम्बर के पत्र में उन्होंने श्रपने क्रान्तिकारी विचार यों प्रकट किये थे :---

"हमें .ऐसा. उपाय करना चाहिये कि प्रतिक्रियावादी हमारे बिलान का प्रयोग न कर सकें। मेरे क्रान्तिकारी विचार मेरे जिले वालों से छिपे नहीं हैं। मैंने कई वार लोगों के। स्पष्ट करके समभाया है। कुँ अर जी से भी मैंने अपने विचार कई वार जाहिर किये हैं।......

.......परन्तु जो लोग त्याग और तपस्या की खोर ध्यान देते हैं, वे ही R. S. P. में शरीक होते हैं। हमें वह दर्स आदमी ही चाहिये जो त्यागी हैं, खपने जान की वाजी देश की खातिर लगा सके। वे कई सी धारमी नहीं चाहिये जो लम्बी चौड़ी हांकते हों, जो अवसरवादी हुआ करते हैं। हमें वे नीजवान देश के धन्दर से चुनकर लेने हैं, जो चाकू के नोंक की मांति अपने. की शोषित

8

चर्गी के त्रागें रखते हैं, जो किसान मजद्गें का कच्च निवारण कर सकें-नतथा जिनका पेशा ही कान्ति करना हो।"

श्रापका-राजू

उसी पत्र में उन्होंने अपने भाई के विषय में श्रपने उद्गार यों प्रकट किये थे :---

"जिन भाई की बदीलत खाल में इस सौनाग्य के। शाप्त कर सका हूं, जो सराइनीय हैं, उनका नाम बाष्ट्राम चोटइया बाले हैं। हमारे जिले में हर एक किसान-बबा इस नाम से परिचित हैं। वे श्राजकत लखनऊ सेन्द्रल जेल में ३८ साल की सजा काट रहे हैं। यह सजा मेरे ही केस में हुई हैं। केम चलने के बाद से खब तक उन्होंने किसी से मेट नहीं की हैं। उन्हीं की साल मे तीन माह की तनहाई की सजा मिली हैं। जब से सेन्द्रल जेल गये हैं अभी तक तनहाई में ही हैं। उन्होंने अभी तक न बाल बनवाये हैं न स्नान ही किया है। सुमसे भी नहीं मिले। सुमे और साथियों के जिस्से खाराबिंद मेजा है। मां का दूध न लजाने के कहा है।"

कल इसरी दिसम्बर थी। संध्या के नित्य की भांति में गार्हेनिंग करने जा रहा था कि समाचार मिला, त्रिवी-कॉसिल से राजु को अपील स्तारिज हो गई। आशा इसके विपरीत कभी न थी परन्तु फिर भी जी सभ हो गया। श्रांको में ऑस् इलहला .आसे। हदय में उठा। थोडी देर के बाद ही उस भावी शाहीद का 'प्रिय भाई साहब ! नमस्कार,

श्राज हमारी श्रपील खारिज हो गई है। श्राप लोगो का सन्देशा लेकर अमर शहीदों के पास शुक्रवार के दिन जा रहा हूँ। यह मेरा श्रन्तिम पत्र हैं। श्राप जेलर साहव से मुलाकात के लिये कहना । यदि श्रन्तिम समय में श्राप के दर्शन हो सके तो अच्छा ही है। देश के नारे लगाते हुये जाऊँगा । सभी का नमस्कार ।

श्रापका—राज ।

श्राज तीसरी दिसम्बर है। कां० कैलाश का पत्र श्राया है। उन्होंने कां० राजनारायंन के विषय में लिखा है :--

'सुना है कां० राजनारायन की श्रापील खारिज कर दी गई। शुक्रवार उनका श्रन्तिम दिन है। देखें ! भारत स्वतंत्र होते होते हमें इस चृिएत साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की ऐसे श्रीर कितने

कान्तिकारी युवकों की भेंट देनी पड़ती है !!!"

恕

88 88 श्राज योगेश बाबू के बोलाने पर जेलर साहब हमारी बैरक में

त्राये । उनसे कहा गया— फांसी गारद में एक राजनीतिकवन्दी राजनारायन है । एसका फांसी तो हो ही रही है, हम उसका श्रन्तिम दर्शन करना चाहते हैं। जेलर साहव ने सहर्प खीकार कर लिया। और प्रचन्ध कर दिया कि हम तीन २ चार २ के समूह में तीन दिन के भीतर मिल लें । हमे छापार छानन्द हुछा । हमे छाशी नहीं थीं कि इतनी शीघता से यह बात स्वीकृत हा जावेगी हु, मैं दो

तीन दित से गम्भीरता पूर्वेक सीच रहा था कि कीन-सा उपाय करूँ जिससे उस क्रान्तिकारी शहीद के अन्तिम दर्शन हो सके। बढ़े जमादार की घूस देना, फाटक खोल कर जबदैस्ती चले जाना, अकेले चले जाना आदि अनेक सम्भव और असम्भव उपायों का सोचा करता था। वस यही लालसा थी—एक बार उसे देख लूँ। उसका दर्शन हो जाय। रौर, कामना पूर्ण हो गई। जी स्लका हो गया। मानो बोक सर से उतर गया।

उपरोक्तं प्रबन्धानुसार आज क्षा बने सबें श्री बौठ बदन सिंह

M. L. A., सीठ बीठ शुक्ता बीठ एठ LL. B. श्रीर सुरजनाथ
पापडे गये श्रीर उस क्रान्तिकारी शहीद के दर्शन किये। आने के
बाद चीधरी साहब के तुरत के उद्गार ये थे:—'माई, जब तक
हम रहे वह सुस्कराता ही रहा। गजब का बहादुर हैं। हम सब
इकट्टे ही गये । यहतीं की श्रांखों में श्रीस् भर-मर आ रहे थे।
पाएडे जी ने कहा, 'माई, मैं वो इतना द्रवित हो गया कि मानों
काठ मार गया है। एक शब्द भी सुंह से नहीं निकल रहा था।
उन्हीं का सुंह देख रहा था श्रीर उन्हीं की बात सुन रहा था।
मानों इन्द्रियां सतक्य हो रही थी। यहत ही बहादुर युवक हैं।
श्रंत्यन्त मस्ती की अदा है।

इस प्रकार उस कान्तिकारी ने इसारे हदयों को जाते-जाते भी मोहित कर लिया। श्राज ही उनके जिले के दो सज्जन, जो कांग्रेस जन थे,
-मिलने श्राये थे। उनको मुलाकात करने के लिथे श्राते श्रीर मिल
कर वापिस जाते मैंने देखा था। मैं श्राज दो वजे से ही घेरे के
गेट पर राड़ा था। किसी काम मे जी लग ही नहीं रहा था।
४-१२-४४

3 % % %

श्री माखन लाल मिश्रा के नाम :---

"प्रिय भइया माखन !

हम सदा साथ रहे। परन्तु अन्तिम समय में मैं आप को खोड़े जा रहा हूं। इसिलये मैं जो कार्य अधूरा छोड़े जा रहा हूं, उसे आप पूरा करें। अपने जीवन-उदरेश को कभी मत भूलज़ा-मेरा अतिम सन्देश है। मुसे पाना मेरे जीवन के उदरेश की पूर्ति करना है। मैं जा थोड़े दी रहा हूँ—मेरी आत्मा सदा आप के पास ही कदम २ पर चलेगी।

यदि किसी कारए। वश आपके विचारों में परिवर्तन हुआ हो तो कोई बात नहीं हैं। साथी! मैं अन्तिम समय में क्या 'तिस्हूं<sup>?</sup> आप जिन विचारों को लेकर पहले चले थे, उन्हीं को लेकर जीवन पर्यन्त चलें। संख्या की तरफ ध्यान नहीं देन। चाहिये। थोड़े मजे हुये सिपाही श्रच्छे होते हैं वित्तवत श्रियिक के। मेरा हुमेराा, श्रीर श्रात्तम समय में भी पूर्ण विश्वास है सरास्त्र फान्ति में। वर्ग-हीन समाज के हाथों मे देश की शासन— सत्ता श्राये—हमारी समाधि से यही सदायें निकलेंगी।

साथी योगेश वायू (दादा जी ) को कभी मत भूलना ! अन्तिम ज्ञमा !! अन्तिम विदा !!!

तुम्हारा जीवन साथी

सरास्त्र कान्ति—जिन्दाबाद वर्गहीन समाज—जिन्दाबाद इन्कताव जिन्दाबाद"

श्री वाबूराम चोटइया वाले के नाम :—

"श्री भाई साहब !

'आज में खाप को खब खन्तिम पत्र तिस्स रहा हूं। आज हमें यह सीभाग्य खाप के ही खाशीबीद से मिल रहा है। हमारा यही सदा जीवन—च्दरेश रहा—किसान और मजदूर सुखी रहे। शासन—सत्ता उन्हों के हाथ में खाये। आज मैं खाप से विदा हो रहा हूं। परन्तु हमारे उद्देश्य की पूर्ति करना हमे पाना है। हम कान्तिकारी—सीशालिस्ट—पार्टी में हमेशा रहे। उसी पेड के मीचे पवपे थे। मेरी खन्तिम प्रार्थना खाप से हैं खाप भी इसी मे शरीक होकर, देश को क्रान्ति को, कही भूत करें।

. मेरी समाधि भी बनवाना । वहा से त्राप को इदय से सुनने मे, इन्कलाय—जिन्दाबाद, सशस्त्र क्रान्ति—जिन्दाबाद, यही सदाये आयोगी। आप चिन्ता न करे। आप तो कहते थे. मेरा ब्रोटा भाई जिस दिन देश की खातिर द्यिवेदी 'पर चढ़ेगा, उस दिन को सीभाग्य समर्भूगा। आप के चरणों के आर्राबाट से में हॅसते - जा रहा हूँ। सदा हॅसते रहे श्रन्तिम समय मे भी हँसते ही जावेगे। श्रन्तिम चमा !! श्रन्तिम विदा !!!

द्याप का छोटा भाई राजनारायन"

"RSP के नाम संदेश

पार्टी के जितने सदस्य हैं वे सभी साथी चाकू की नोक की भांति किसान, मजदूर के हदय में घुस कर उन्हें जीवन उद्देश्य के मार्ग पर लावें। अभी तक B. S. P. चन्द शहरों में ही हैं। हमे देश के ७ लाख गावों में जाकर पार्टी के उद्देश्य, शासन का प्रचार फरें। हमेशा चाकू के नोक की भांति क्रान्ति में अगुआ रहें। आखा है हमारा परिवार हमारे चिलदान से विकसित होगा । अन्तिम विदा । । "

"जिले के किसानों के नाम संदेश

हेश के प्रत्येक नौजवान का जीवन—उद्देश्य यही हैं, कि वह अपने देश की आजादी लेने में अपने को खपा दे। आज में आप सभी दुखी भाइयों से विदा हो खा हूँ। अन्तिम सन्देश, इदय से मेरा यही है—साप सभी लोग पन, जीवन से सशस्त्रो हान्न में भाग लें। ब्रिटिश—सामाज्य वाद के साथ ही जमीटारों. ताल्लुकेवारों, रेशि—रियासतो ख़्रीर पूंजीपतियो को खतम कर रेना। किसान—मजदूर मिल कर क्रान्ति करना ताकि वर्गे—हीन समाज के हाथो मे शासन—सत्ता रहे! श्रन्तिम विदा!! पंचायती हिन्दोस्तान—जिल्हाबाह"

श्रन्तिम विदा !! पंचायती हिन्दोस्तान—जिन्दाबाद?"
प्यारे राजू का श्रन्तिम पत्र भेरे नाम निम्न प्रकार हैं :—
"मैं ऐसी घड़ी में पैदा नहीं हुआ हूँ कि किसी प्रकार की

चिन्ता करू'। मेरा तो यह सोभाग्य हैं, मैं श्राज देश की खातिर

यितविद्यी पर चढ़ रहा हूँ। हमेशा हॅसते रहे। श्राप सभी साथियों के त्याग की वजह से श्रन्त में भी हँसते ही जाऊगा। मेरे न रहने के बाद श्राप जहां भी मेरी समाधि स्थापित करेंगे। हृदय से वहां पर सुनने में इन्कलाय—जिन्दाबाद' की सदार्थे श्रायेंगी।

अन्तिम विदा !! साथी" श्राज उनकी भाभिया और एक भतीजा मिलने आया था। हम फाटक पर रेखते रहे। श्राज हमारी मिलाई न हो सकी। १॥ वज चुका था। देर हो गई थी। ६-२१-४४

जेलर माहब से इस मुलाकात के लिये स्मरण करा हैं, लिख कर भी जेलर साहब से कहा गया या। श्रम्तत. दस वजे तीन जने सर्व श्री जय बहादुर सिंह, कैलाश पित गुमा तथा जगत मोहन— - स्वर्शन करने गये। प्रायः १४ मिनट वे लीग रहे। श्राने के साथ हीं श्री जय बहादुर सिंह ने "Very brave, exceptionally spirited" राज्यों से अपने उद्गार प्रकट किये। श्री कैलाश पति गृप्त ने तो अपने हाल भाव से उक्त उद्गार का समर्थन मूक भाग में ही किया।

उसके पश्चात् हम चार व्यक्ति-योगेश चन्द्र चटर्जी, गोब-<sup>थर्मन</sup> सिंह, शिव्यन लाल सक्सेना छौर मैं-नाये । हृद्य मे उथल-पुथल हो रहा था। पांव सीधे न पड़ते थे। भावों के उतार चढ़ाव तेजी से हो रहे थे। कीन विचार कहां से बारम्भ होते कहां समाप्त होते, कुछ पता नहीं। सब श्रपने २ विचार-सागर में डूबे चले जा रहे थे। धीरे २ चल कर हम वहां पहुँचे। उसनेदृर से ही -हमें देख कर, इंसते हुए नमस्कार किया। हम जा कर कोठरी के सामने बरामदे में बैठ गये। वो अपनी कोठरी में पास ही बैठे थे। केवल तीन चार छड़ो का अन्तर हमारे मध्य था। मैं प्राय: चुप था। केवल उस अमर शहीद का मुंह देख रहा था। श्रीर उसके श्रांतरिक भावों के श्रध्ययन को चेप्टा कर रहा था। लम्बा हरहरा युवक, गेहुआं रंग, अधखुली आंदों, पतली मूंहें, चौड़ी छाती. बन्दी के एक गड़े कुरते श्रीर जांपिये मे-भारतीय-त्रान्तिकारी ज्ञान्दोलन का प्रतीक हमारे सामने वैठा था। उनकी स्त्री, वच्चे, घर की खार्थिक सहायता उनके जिले के कांमेस-जनो की साधारण उदासीनना श्रादि विषयों पर वार्ते होती रहीं। वे इतने प्रसन्न थे, इतना मुस्टुशते थे जो यीच २ में यहद हाँसी के रूप में रिजलियला पड़ती थीं हमें स्वयं ढाढ़स यंवाने ये कि

हमारी सक्की उदासीनता इए भर के किये काफूर हो गई। परन्तु वह झािएक ही थी। वात चीत के मध्य सशस्त्र-जन-क्रान्ति मे उन्होंने यार-यार श्रपना 'श्रटल विखास श्रकट किया था। परेल् मामले मे हम उन्हें जबदेस्ती ही राीच लेते थे। उन्होंने स्पष्ट बताया।

''मैं रिल्यूरानरी सोशलिस्ट-पार्टी का सदस्य था, श्रतः जिले के धनी मानी कांग्रेसजन केस की पैरवों भी न किये, श्रौर श्रन्त समय कोई विरोप लोग मिलने भी न छाये।" उन्होंने छपनी खन्तिम इच्छा श्रीर श्रपने श्रन्तिम उद्गार यो प्रकट किये:-"मेरी हार्दिक कामना यही है कि देश का शासन-सत्ता किसान-मजदूरों के हाथ में जाय।'' उनकी स्त्री-बचों को वर्धा-आश्रम भेजने के हमारे प्रस्ताव पर उन्होंने यह कह कर 'कि हम सशस्त्र-क्रान्ति मे विश्वास करते हैं। हम गान्धी जी के आश्रम में अपनी छी और वशों को कैसे जाने के लिये कहें ?' विरोध किया। परन्तु मेरे आग्रह पर वे राजी हो गये। हमने तर्क किया कि वहाँ प्रारम्भिक शिचा हो जायगी। पुनः बाहर निक्लने पर हम उनकी देखभाल करेंगे। जब तक हम रहे वे सदा हॅसते ही रहे। ४४ घटे बाद की निश्चित मृत्यु की तनिक भी छाया उसके मुख मण्डल पर नहीं थी। उसका विवाधिका पडना हमारे साधारण मनोवैज्ञानिक विरलेपण को ब्यर्थ बना रहा था। बीच बीच मे हम लोग द्रवित हो गये। श्राउँ मर आई। प्रायः आध घटे तक हमारी मुलाकात होती रही। दादा जी के प्रति उन्होंने कहा—'दादा जी खाप ही के त्याग और

तपस्या को ध्यादरी मानकर तो हम चले थे। ध्याप से तो हम सदा जीवनी-शक्ति प्रहण करते रहे।' दादा जी के सूर्य जीवन में भी ध्याद्र ता ह्या गई। नेत्र भर ध्याये। उनका गला भर गया। उन्होंने मर्राये गले से कहा—हम क्या कहें? न जाने कितने साधी बद्वाल से लेकर पश्चाव तक एक-एक करके शहीद हो गये। मेरे जीवन में यही देखना बदा है—नहीं तो में भी कभी का चल बसा होता!! सुकसे तो खुळ नहीं कहा जाता।

वहां से चलते समय हमने हाथ मिलाये. नमस्कार किये और मैंने उस भावी राहीद पर दो फूल चढ़ाये तथा उन्हे अपने शिर आंखों में लगा कर जनन से उन्हें अपने पास रख लिये। सपट ही चलते समय हम अपने को संभाल न सके। हमारे इस भाव को उन्होंने सपट देख लिया और ढ़ाउस यंथाया—आप लोग दुखित न हाँ. हँसते २ आप लोग जांय—में तो हँसते २ ही जा रहा हूं।" जय तक वह सुख-छवि दिखाई पड़ी में घूम २ कर देखता रहा। भारी हृदय लेकर हम लीटे।

उसके बाद उनकी खन्त्येष्टि किया, श्रीर उनकी जीवनी के प्रकारानके सम्बन्ध में परामर्श किया गया।

दोपहर बाद सेन्ट्रल जेल से उनके गांव के लोग मिलने आये ये। मिलकर जाते समय उन्होंने, "ख्यू इंस रहे थे," कह कर अपने अन्तिम उदगार प्रकट किये।

उसके याद दो तीन कांग्रेस जन श्रीर उनके घर एवं गांव की श्रनेक नियां मिलीं। उमके लिये राजनारायन को पांसी -गारत से निकाल कर जाली में (जहां साधारण मुलाकात होती हैं) ले जाया गया। वहां वे सबसे मिले। उनको स्त्री स्त्रीर दोनों पर्यों भी वहां थे।

रात मे एक जमादार ने खाकर पूछा—राजनारायन ने पूछा है कि खहर की कमीज खाँर खहर की जांधिया नई मिल सकती हैं? मोचकर उन्हें कहना दिया गया कि हां, मिल सकती हैं? वे जेलर साहब से कहें। हम लोग भी कहेंगे।  $\sim$ -११-४४

- 11

श्राज प्रात:काल से जी नहीं लग रहा था । राजनारायण का श्रन्तिम समय निकट श्राता जा रहा था। दादा जी ने जेलर केा <sup>।</sup> लिखा था कि हम राजनारायन को एक सहर की कमीज तथा जाघिया देना चाहते हैं ताकि उसी पोशारु मे वे बलिवेदी पर चढे। ऐसी उनकी इच्छा थी। यह प्रार्थना जेलर साहव ने स्वीकृत कर लिया था, परन्तु स्वीकृति की सूचना इमे 🗸 बजे रात के पहले न मालूम हो सकी। श्रस्तु-दो बजे से ही श्राज भी मैं अपने वैरक-घेरे के फाटक पर जा वैठा। कुछ आशा थी कि सम्भवतः घर-गाव वालों से मुलाकात के लिये त्याज भी वह भावो शहीद जाली में जाय तो उसका अन्तिम दर्शन हो जाय मनोकामना पूर्ण हो गई। लगभग ३।। बजे के वह बिना हथकड़ी के (<sup>???</sup>) फासी गारद के बाहर निकले। फांसी-गारद से मृत्यु-दर्ग्ड प्राप्त बन्दी को निकालना—मुलाकात के लिये छानोसी चीज थी। जेल-इतिहास में ऐसा काम कमी नहीं हुआ था।

श्रीर वह भी बिना हथकड़ी के !!! हद हो गई। सारा जेल-स्टाफ, जेल के बन्दी मुंह मे उंगली दवाये देख रहे थे। किसी को श्रांखो पर विश्वास नहीं हो रहा था। फांसी का वन्दी-भयानक षागी राजवन्दी-कोठरी से निकाल कर जाली में २०-२४ श्रादमियों से मुलाकात-विना ह्यकड़ी के निकाला जाना श्रादि २ वातें जेल-इतिहास मे श्रपवाद थीं !!! ये सब वर्तमान जेलर की श्रत्यन्त करुणा-पूर्ण, द्या-युक्त, मानवोचित सज्जनतामय भावनाश्रो का परिएाम थी। इतना ही नहीं। हर एक आदमी जिसने उस भावी शहीद से मिलने की इच्छा प्रकट की-उसे मिलाया गया। जेल-भर के सभी राजवन्दी, तीन चार 'वी' क्षास के ऋराजनीतिक यन्दी सभी उस क्रान्तिकारी युवक के श्रान्तिम दर्शन कर सके। यह सब जेलर साहब की श्रासीम दयालुता, मानवता-पूर्ण भावना श्रीर हमददी के कारण सम्भव हो सका। जेलर साहब ने हम राज बन्दियों के हृदय पर सदा के लिए चिर-स्थायी स्थान बना लिया। उनके इस ऋण से हम यहां के राजधन्दी कभी उऋण नहीं हो सकते। श्रम्तु, दादाजी श्रीर में फाटक पर ही थे। हमने नमस्कार के स्वरूप में श्रपनी श्रान्तरिक श्रद्धा के श्रन्तिम फूल चढ़ाये। यह हम देख मारे प्रसन्नता खोर मस्ती के उछल पड़े श्रीर नमस्कार रूप में प्रत्युत्तर दिया। कहा—श्रीर लोगों को युलवाइये। मैं दीड़ा गया। संय लोग दीड़ते हुये आये। तय तक फाटक के भीतर वे चंल गये थे। हम राड़े बाट जोहते रहे कि बापस आर्त समेर्य दर्शन हो जायेगा हम मोच रहे थेर

श्रीर उसी श्रनुसार बातचीत भी कर रहे थे—इतनी मस्ती, इतनी भसन्नता, इतना उत्साह, इतनी ख़ुशी, इतना श्राह्माद, इतना साहस. मरने में इतनी जल्द बाजी – यह सब भारतीय कान्तिकारी की श्रमनी विरासत है। चिन्ता, परेशानी, भय श्रादि का नामोनिशान नहीं। उन्हें श्रापने कामों से पूर्ण सन्भोप था। उन्हें अपने लच्य ओर साधन में पूर्ण विश्वास था, जो वे ध्यन्त तक निस्संकोच भाव से प्रकट करते रहे। उनका विचार था कि मैंने ऋपना कर्तव्य, ऋपने विख्वास के ऋनुसार, श्रपने पथ से चलकर, पूरा किया। इसी सबका उन्हें पूर्ण सन्तोप था । उस सन्तोप का प्रतिविम्य स्पष्टतया उनके हावभाव प्रत्येक शब्द, हर एक मुस्कान खोर खिलखिलाइट मे भी था। इतनी मस्ती, इतनी श्रदा, इतनी मृत्यु से लापरवाही, इतना भोलापन पहले कान्तिकारियों को जीवनियों श्रीर शहीदों की पोथियों में पढी थी--परन्तु श्राज जीवन में प्रथम वार सासात देखने के। मिलीं ! आज जीवन धन्य था !! कल्पना भी आज वस्तु सत्य हो गई!! हम श्राज श्रपने में नहीं थे । इस आदर्श कान्तिकारो शहोद ने इमारे जीवन पर एक आमिट छाप छोड़ दी,। हम सब उसके सामने बौने से जान पड़ते थे। थोड़ी देर बाद वे लोटे। हम सब फाटक से निकल कर

सामने आगये। सबके श्रद्धा के पुष्प रूपी हाथ ऊपर उठ गये। उसने भी अखुत्तर में हांथ ऊपर उठाये श्रोर कहा—'हॅसने हँसने नारे लगाते जावेंगे।'' श्रोर मस्ती की श्रदा से श्रपनी चिरन्सीगनी चाल-कोठरी की श्रोर स्थिर गति से चल पड़ा। हम चित्र-लिखे से उसकी श्रोर देसते रहे--जब तक देख सके।

तव से लेकर येरक वन्द होने तक विचित्र प्रकार से वही वातचीत होती रही। इस सोच रहे थे हर एक घंटे का वजना, उसके लिये मृत्यु-घंटा है। प्रत्येक मिनट उसे निश्चित-मृत्यु की श्रोर धसीटे ले जारहा है।

रात में बड़े जमादार श्रब्दुल समद श्राये। कहा—राज-नारायन ने कमीज श्रीर जॉपिया मॉगी हैं। जेलर साहव ने श्राहा दें ही हैं। इसने जांविया कमीज दें दी।

प्रायः इस बजे-जेलरसाहब स्वयं त्राये । कहा—में फांसी-गारद

राजनारायन के पास गया था, यह पूछने के लिये कि खोर किसी चीज़ की जहरत हो तो में सब पूरी करूं। राजनारायम ने खपनी लाश को राजविन्द्यो द्वारा उतरबाना पसन्द किया खोर जेल साहव ने वचन दिया है कि ऐसा ही होगा। हम सभी ने हार्दिक धन्यवाद खोर प्रेम प्रकट किया—जेलर साहव के इस बर्ताव पर। हमारा रोम रोम गद्गद खोर विद्वल था। उन्होंने बताया कि लाश को ल जाने के लिये त्रिलोकी मिंह को लिरित खाहा, सुपरिटेंडेंट ने दे दिया था। इसका पता लगने पर जिला मजिल्टेंट ने मना कर दिया। साहव बड़े ख्रसमंजस में पड़े। तब सुपरिटेंडेंट ने जिला मजिल्टेंट से फोन पर यातचीत की। परन्त इस

निर्चय नहीं हो सका। प्रन्त में सुपस्टिंटेंट की सलाह में त्रिलोकी सिंह मजिस्ट्रेंट से मिले खीर खन्ततः ते हो गया। लारा बाहर के सम्बन्धियां और राष्ट्रीय-कार्यकर्ताओं को मिल जायेगी।

जेलर साहव ने एक काम खीर किया था। मुलाकात के समय जाली में राजनारायन की स्त्री विद्यावती को भी उनके वशे के साथ ले गय। वहा हाथ पर हाथ रसकर सभी धार्मिक कृत्य (गोदान, स्वर्णदान, हुलसीदल) कराये। पूरे समय तक वे वहां उपस्थित रहे। जेल-जीवन में एक वन्दी-वह भी मृत्यु-दह प्राप्त-के लियं इतनी सुविधा खाशातीत थी। हम लोग स्वप्न में भी खारा। नहीं किये थे कि

इतना कभी भी हो सकता है।

कॉं केंतारा भी उस राहीद के अन्तिम दर्शन दो बार कर आये। एक ७ वां० को अकेता, तथा दूसरा आज तनहाई के सभी लोगों के साथ। उन्होंने अपने अन्तिम भावों को यो जिल्ला है:---

"मैंने भी उस श्रमर शहीद के श्रन्तिम दर्शन का सौयाग्य प्राप्त किया।"

दूसरे पत्र में उन्होंने यों लिखा है:-

"मैंने श्रपने महान् . सफल साथी कांठ राजनारायन से मिल कर आया था । उनके विकसित , चेहरे के मूक भाषार्थ को समफने की विफल चेष्टा करता जा रहा था। उस अमर शहीद के प्रति अन्तर-तल में एक भूचाल-सा उथल-पुथल हो रहा था " '

C-66-88

रात सायँ सायँ करती श्रानन्त की श्रीर भागी चली जा रही हैं। रात्रिकी निस्तब्धता यदा कदा घड़ी लगाने वाले जमादारों के जूतों के राज्य अवयवा एकाघ बेतुकी गाने की कड़ियों से भद्ग हो जाती हैं। श्राज के श्रन्थकार का धनत्व श्रधिक जान पड़ता हैं। घंटे भी कुछ जल्दी जल्दी बजते सुनाई देते हैं। ६-१०-११ … बारह : टन् टन् , टन् !!! त्राय केवल ६॥ घरटे श्रौर ! श्रौर राज् इमसे सदा के लिये छीन जिया जायगा । ऋद रात्रि के पश्चात् र दिसम्बर को हो गया। श्राज ही ६ वजे यह क्रान्तिकारी राज-नारायण श्रमर शहीद हो जावेगा । उसका हास्य पूर्सा-मुखमण्डल नेत्रों के सम्मुख प्रतिमा धारणकर उपस्थित हैं । उसकी मस्ती श्रौर लुभावनी श्रदा हृदय में एक टीस श्रीर कसक उत्पन्न किये हैं। एक-एक सेकन्ड जीवन-डोर को कम ही करताजा रहा है-वह भी निश्चित एवं सुयोजित गति से ।

१ वज गया । केवल ४ घरटे शेप हैं । निस्तन्ध रात्रि श्रवि-राम गति से गतिशील हैं !!!

राजनारायन को इतना सन्तोप क्यो था ? उनके विचार इतने उन्तर, इद खीर किए करों शे ?

जनत, दृढ़ श्रीर स्थिर क्यों थे ? दो वज गया। अब श्रन्तिम ज्ञुण के चार घण्टे श्रीर शेप

दा बज गया । श्रब श्रन्तिम च्छा के चार घरटे श्रीर शेष 'यच गये । रात सन्नाटे से भागी चली जा रही हैं ।

३ का पंटा घन्न, घन्न, धन्न, कर बजा! श्रव केवल ३ घटे रोप रहे! रात्रि भी श्रपने श्रन्त की श्रोर ही—मानों राजनायन के श्रन्त की कल्पना से सिहर कर-भाग रही हैं। उसे विरयास

तुम्हारे यशिदान के अवसर पर एक बार पुनः हमें टहूँ प्रतिश्ची करते हैं - वुम्हारे दिखाये पथ पर्े वुम्हारे सम्बद्ध सें, अविश्वाम गति हम चलते रहेंगे। अनेकों राजनारायन हिंगारे वीचे इंस अलिदान के फल स्टब्स उत्पन्न होंगे।

हम जीवन पर्यन्त किसान-मजदूर राज्य की स्थापना के लिये संचेष्ट रहेंगे-यह हमारी प्रतिज्ञा है जिस्हारे संगत है ।

जिस साधन की तुमने अपने लिख्य-आप्ति के लिये अपनायी-वही हमारा साधन सदा रहेगा । किस्सी किसी किसी अपनायी-

तुम्हारी याद 'हमें संदा अनुभाषिन' करती रहेगी !!'जाओ ! साथी ! जाओ !! मित्र-! जाओ !! वन्तु ! हॅसते २ जाओ !!! े विदा ! श्रान्तिस बिदा !! पोषित 'रुप' से मता के लिये चित्रा !!! कहोड़ घंटें और शेप रहें गये हैं !! सरार पांगु म्यूलस्य में तुम दूसरी दुनिया के हो ।जाश्रोगे ।।श्रमर शहीद िवीर सिथी श्रन्तिम बार पुनः एक बार हम तुम्हारे चरणों में श्रपनी श्रद्धाः के फुल श्रापित करते हे ॥।श्रा

र निवा <sup>1</sup> अलविदा में अन्तिम विदा <sup>गार</sup>

: इन्कलाब—जिन्दाबाट V

पचायती हिन्दोस्तान—जिन्दाबाद

ः मान्तिकारी शहीद् — जिन्दावाद िरियोल्यूशनरी-सोशजिस्ट-पार्टी---जिन्दार्वोद

R S P -- जिन्दावादे '

अंग्रेजी साम्राज्यवाद नाश हो

चार का घटा भी बर्ज गया श्रीह । प्यारे रार्जू के बर्लिदात के अब किनता से दो घटे शेप रह गये हैं । रार्बि नितान्त न्तव्य हैं । आकेश में बाइल भी या गये हैं। अधियास और बना हो गया है

टन्-टन् फर पाच बजे। एक घटा खोरं। और पार्थित-रूप में सदा के लिये साथी राजनारायन हमसे चरवस छीन लिया जानेगा। इतनी जरूदी-जरूदी खाल घटे क्यों बज रह हैं १ उनके जाउन की टोर भी चींग्र से चींगुतन नीती जा रही है।

इसी प्राप्त ६ वज गया। में कुछेन चला को छोड कर सारी रात नेठा ही रहा। ६ वजत हा हम सभी वेरक र घडनाउँ के पाम प्राप्तर खडे हो गये। सभी चुप वे सिभी अपनी-अप भाव लहुनों में अपेडे खात वह चले जा रहे थे। सेन्ट्रल-जेब, '

जेल और कैम्प-जेल के राजवन्दियों के राष्ट्रीय और क्रान्तिकारी नारं सुनात्र पड़ने लगे । रह-रह कर, राजनारायन-जिन्दाबाद" के नारे लगते थे सेकन्ड और मिनट करके आधा घंटा हो 'गया--जेल के पड़ियाल ,ने 'टन् करके 'श्रद्धा' बजा दिया। अब हम ।सांस रोक कर ।कान [लगा छड़ के पास सट गये--- उस चिर-विदा होते साथी के श्रन्तिम शब्द सनने के लिये। एक ही दां मिनट व्यतीत हुए होंगे कि सभी नार्रे से श्रलग गरजती श्रावाज में साथी राजनारायन की श्रावाज सुनाई दी। वे नारे लगाते निकले-"इन्कलाब - जिन्दाबार पंचायती हिन्दोस्तान-जिन्दाबाद्, रिबोल्यूशनरी-सोशलिस्ट-पार्टी-जिन्दाबाद, व्यंगरेजी साम्राज्यवाद का नाश हो !!! चीएा से चीए-तर होती त्रावाज सुनाई पड़ती रही ज्यों २ वे चिल-स्थान की श्रोर बढते गये, उनके नारे भी विलीन होते गये। एक दो मिनट के बाद ही हमें कुछ न सुनाई पड़ने लगा। फेवल उनके भूत नारों की ध्वनि हमारे कानों में गूजती रही और रह गई केवल कल्पना ।

फिर तं। वही तस्ता, कंटोप, रस्सी, जल्लाद, खटका श्रीर सब समाप्त । मृत देह श्रावर में मृत्व गई । स्वतंत्र हिन्दोस्तान श्रीर श्रंगरेजी साम्राज्यवाद के बीच एक श्रीर क्रान्तिकारी राहीद की लाश भूलने लगी !

सायी राजनारायन ने फांसी-कोठरी से निकल कर (फांसी) गदर के आंगन में सर्व-प्रथम एक गाना गाया था। उसके यार

नारे ,लगाये। तथा नारे ही लगाते मस्ती की खदा से फांसी के त्रिलो को चूमने चल दिये। खटके रिज्ञने तक वे उपरोक्त नारे लगाते रहे। नारा भी तभी वन्द हुआ जब शरीर निर्जीव हो मूल गया।

सभी जेल-श्रिकारी मुग्ध थे उसकी मस्ती श्रौर वीरता-पूर्ण व्यवहार को देख कर। सभी ने एक स्वर, से कहा, एक ज्ञण के लिये भी उस वहादुर के चेहरे पर शिकन न श्राई। इस प्रकार साथी राजनारायन सब के हृदयों पर एक श्रमिट छाप छोड़ मदा के लिये चले गये।

\* \*

उस दिन सभी राजविन्दियों ने २४ घंटे का व्रत रखा। मैं तो राजेया-खाया-सा घूमता रहता या अथवा सोने की चेष्टा करता था। स्वप्न में भी वे ही दृश्य दिखाई पडते थे। संध्या-समय हमारे वैरक में शोक-सभा हुई। दादाजी सभापित के आसन पर विराज-मान थे। जीवित-शहीद मृत-शहीद की याद मना रहा था। वन्दे-मातरम् गान, मल्डा-प्रार्थना, अन्तर्राष्ट्रीय-गान गीता-आदर्श, प्रस्ताव और सभापित का भापण जीवनी और नार-ये हमारे यहां के प्रोप्ताम थे। उसी समय सेन्द्रल-जेल तथा जिला-जेल के और राजविन्दियों ने भी शोक-सभायों कीं। मैंने प्रस्ताव पढा और यह १ मिनट तक चुपचाप राड़े हो कर पास हुआ। उसके वाद दादाजी का समी-स्पर्शी भाषण हुआ। प्रस्ताव निम्न प्रकार था:—

<sup>&#</sup>x27;'हम सब लखनऊ-जिला-जेल के 'बी' क्रास 🕡

यत सभा श्राज श्रपने होरा वे होनहार वीर नथ्युवन कातिकरी श्रा राजनारायन निश्राकी फार्सा से श्रात्यत्व सुन्द श्रीर गीरशक्षित हों । धीर राजनारयन ने श्रापने न हेन्से जीवन मे जिस वीरता श्रीर रणान का परिचय दिया है, श्रीर जिस हिम्मत श्रीर बहादुरी के स्वाय फासा के तस्ते पर से हॅमते हेंसते भृत वर मातु-भूमि वी श्रात्विदी पर स्थानने आसुगृहति ही है, उससे उस वीर-श्रात्मा ने देश के सभी नज्युसको के सामने ज्वलन्त देशमिक का एक महान् श्यादर्श उपस्थित कर दिया है।

हम सत्र लोग उस दिवगत-श्रात्मा की शान्ति के लिये श्राधना श्रोर उस बीर परिवार के साथ हार्टिक समवेदना शकट करते है।" । श्रन्त में श्रान्य शान्तिवारी बीग के मध्य "राजनारायन ≔ ।तिन्दाधाद" के नार भारबार लगा कर सभा गीं कार्यवाई समाप्त की गई। ''ः

"श्राज (ता० ६ दिसम्बर शितवार को ) बैरन न० ७ के सब राजविन्दियों की यह सभा श्रपने स्वार्गीय श्रद्धेय श्रमर शहीर का० राजनारायनजी के निधन पर, जिन्होंने श्रपनी मात्रमूमि की स्वतवता के लिये श्रपने को बिलदान किया है, खोर इससे जो महान चित देश की हुई है, शोक प्रकट करती है तथा श्रपनी श्रुवाञ्चल श्रार्थित कारता हैं श्रार कतना श्रुवाता मो विर-शान्ति के लिये यह प्रतिक्षा करती हैं कि उनके इस अधूर कार्य को सफं बता तक पहुँचाने के लिये श्राजीवन सतत प्रयत्न करती रहेगी। साथ ही ग्रुव करके हुसी परिवार के व्रति समयेदना प्रकट परते हुवे श्राहाएकरती हैं कि चर्ह धेये धारण करने मे समर्थ होगी।"

अपियति सर्व श्री श्रवक्षार्रण, हमस्राज, राजवली (काप्रम-समाजवादा) श्रोर कैलाहा प्रति सिश्च (कार्यनिकारी-समाजवादी) श्री थी। हो स्वार कर कर स्वर्णनिकारी-समाजवादी)

'ता० १० दिसम्बर् की कार्यवाही.—

- ना० १० को लखन्त्र से० जेल, क 'सी' कास राजनीतिष वित्तया थी एक सूत्रा प्राचल चक्कर से जिसके सभापति श्रीमान् ए० विश्वदत्त जी तित्रारी श्रवमोड़ा थे हुई। उस सभा स पं० चद्र- मूर्या जी त्रिपाठा (त 5 P) हरहाई, ठा० वामतामिह जी, (R. 5 P) व्रतिया, ठा० सत्यदेव सिंह जी फैलावार, प० रामसवस्त्र जी पाडे खीरा, लग्नाम पुर टा॰ वीवानिक्त जी प्रतियान प्राचे पाडे प्रतियान पर वामतामिह जी प्रतियान प्रोट प० ताम मानर जा पाट्य (R 5 P) यानपुर प्रतियान पर राजनाग्यन जी सिशा वी बीट गित पर श्रीर दवारी जीवसी पर अकाश हालन हुने श्रदाचित श्रीर वी पर चन्द्र

भूपए। जी त्रिपाठी, ठा० कामता सिंह, पं० राम सागर पाएडेय ने कहा--श्राज हम का० राजनारायन के शहीद होने पर यह जलसा कर रहे हैं और का० राजनारायन के बताये हुये कर्तव्य-पय के पथिक बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। राजनारायन श्राज श्रमर हो गये। वह हममे, सबके बीच, मौजूद हैं, श्रौर हमारी सबकी कार्य-विधि का निरीच्ए कर रहे हैं। हम उनकी श्रात्मा को तभी शान्ति पहुँचा सकते हैं, हम उनको तभी पा सकते हैं, हम उनके कार्य-भार को तभी पूरा कर सकते हैं, जब उनके इद्गित किये हुये मार्ग पर चलें। श्राज हिन्दोस्तान की श्राजादी के जंग मे कौन व्यक्ति का० राजनारायन बनना चाहता है ? श्रमर का० राज-नारायन का साथी यनना है तो एक कदम आगे बढ़ाओ, और अरमानों की होली खेल लो, फिर ऐसा सुश्रवसर नहीं मिल सकता है। यही समय का तकाजा है। श्रीर युग-युग के इतिहास की पुकार है। हम कॉ॰ राजनारायन के प्रति समवेदना श्रमर प्रकट करना चाहते हैं, तो हमारा यही सत्य-धर्म है कि हम उनके श्रधूरे कार्य को पूरा कर दिखायें, तभी वह सन्नी समवेदना होगी अन्यथा हमको कायरों की भांति घरों में लहँगे पहन कर चुपचाप बैठ जाना चाहिये ।

इसके पश्चात् पंठ रामसागर जी पारहेय, कानपुर, ने शोक प्रस्ताव रखा जिसका समर्थेन ठा० कामता सिंहजी घलिया ने किया और श्रानुमोदन पंठ चन्द्रभूपण जी त्रिपाठी, हरदोई, ने किया, प्रस्ताव की नकल यह दें:—

## शोक प्रस्ताव

"भारत-माता की गोदी के लाल, भारतीय-स्वतत्रता के श्रद्धट भेमी त्रीर सेनानी, तया शान्तिमती कॉ राजनारायन जी मिश्रा की वीर गति पर तथा उनके शोक-सन्ताम परिवार के प्रति हार्दिक सहातुर्भूत रखते हुये, यह सभा समवेदना प्रकट करती है और ईरवर से प्रार्थना करती है कि वह शोक-सन्ताम परिवार तथा दिवंगत-श्रास्मा को शान्ति प्रदान करे। साथ ही साथ सरकार के का राजनारायन के साथ किये गये इस व्यवहार की पोरतम शब्दों में निन्दा करती है।"

सम्पूर्ण दिन सभी राजबन्दियों ने व्रत रखा तथा काम की भी इड़ताल रही। मीटिंग की कार्यवाही के परचात सभी लोगों ने खड़े होकर, मीन रह कर, ईश्वर से कॉ॰ राजनारायन की शान्ति के हेत प्रार्थना की और कार्यवाही समाप्त हो गई 1''

इसके पहले (कार्यवाही शुरू होने पर )

निम्नलिखित लोगों की कवितायें हुईं जो इस प्रकार हैं:-

₹)

प्यारे राज जाते हो तो जाक्यों है बधाई तुम्हे, कृपक दशा के प्रतीक बन जाना तुम।

जा चुके पहले तुससे हैं जो बन्धुगए, उन्हें सब भाति से सन्तोप दिलाना तुस।।

भाई पुनर्जन्म हेतु पूछे पुनि त्रहा जो, न्यपने देश वासिन की दशा ही शृष्ण सम संकट मिटाइवे क्रिको पुनः

्र का**पुनि भार**त के उञ्चल ऋष्ठिष्य चेन खाना सुम ॥ ॐ हा क्षान कि लाः के क्षान्यान्यस्मूपण जिल्लाकी हरवीई

• हा हमान ए तह हा गान्या<del>न चन्द्रम् वर्ण जीवारी/हरवाह</del> हर साहा होता रहा तह के जी हमान स्थान

र अस्तार्का**रे वरुए सपस्वी साधिवाद** !

ा हारह, से अब, नाता तोह ताहा। ।।

ाः भिय पत्नी पुत्र हो। वाहः छाङ्। ाः भिय पत्नी पुत्र हो। छोङ् छाङ्।

ा सर पुर्द्रसे।नाता जोङ्जाङ्।

पूंजीपतियों से कर होड़ हाड़। 1. जन

ा । का हमा शोक करें। या दर्घ करें। है।

, भार भाग होता इससे ,क्या कियाह, ।

ा । द्वारा ।ऽजीवन । नैय्या फेर । चलेतार्ताः । ए निर्मोदी १५ हमको त धन्यवाद । ाः

त्र हो तरण तप्तर्या ! माधुबाद !। रणभरी के वजा बठने । पर, ।

रएमेरी के वृज् चठने । पर, ) - र भारत मा के आवाहन पर । बद्यों ने सीते खड़ा हिंदे

बहुतो ने सीने श्रहा दिये, समोने पर तत्त्वामं पर।

पर तुर्म्ही , उत्तरं , एक स्तरे, उस झन्तिम क्लिप्ट क्सोटी पर। तेमी चित्र तो है , निर्दिवाद।

हे त्रण् तपस्वी ! साधुवाद <sup>!!</sup>

ः(ःक्षः।) ं तुर्म् श्रमरं हुयेःहोःसर कर फेः⊳

् हम सभी शपथ को ले फर के 1 कि किर्तेट्य समाम प्रतिक्रिया रूप.

ा कहते हैं। हाथ , जठा कर के।

- अपूरा कर दें उंदेश्य ⊬तेरा.

ः चाहे इम मानें कोई 'वाद'ः।

भी भागा - हे तक्या तपस्वी ! साधुबाद !!

चन्द्रभूषण विषाठी

मेरे शहीद, मन के भावों को कैसे व्यक्त कर ? उठती हुई मृक वेदना का कैसे ख्पपार फर्से ?

कैसे कागज में भर दूं भाई की दुस्पद गुर्दाई ?

हृद् संत्री के हर तारों से प्रतिदाण त्यावी सुभे रलाई । अलयुल विलया करती होगी किस विधि ?

ञुलवुल विलग्या करती हागी फिस विभि ? मॉ बहनों की छाती फटती होगी फिम विभि ?

मार्ड श्रलम खड़े चिलाते होंगे,

त्रेमी जन श्रश्नुधिन्दु घरसाने होंगे, श्रत्याचारी ने दीन दुररी जन की निधि छीना।

अत्याचारा न दान दुःमा अन्य का ागाय काणा । उक्त ! उसके मन में भरा ग्रुष्ठा है कितना कीना ! हेदा-पेम भाषाले राजनाशयन को हमसे छीना !!

हम मीन बने जिससा मतलब स्पष्ट है विष पीना !!! माता बुी, मोदी स्वार्ण होती है, होने हैं आजार, भगतसिंह के पथ में बढ़ने है, माता के बस्थन के दुकड़े-टुकड़े करते दे, राजू तेरी याद हमें उस दम तक आयेगी। भारत मां की बस्थन-कड़ियां टुक-टुककर दी जावेंगी!!

साखों मां के लाल बढ़ेंगे तेरे पथ पर, कोटि-कोटि जयनाद करेंगे तेरे पथ पर !!!

(8)

-कामता सिंह, बलिया।

हा! कैसा यह वक्रपात!

लुट गये श्रमागे कर रहे श्रश्रुपात !!

श्रो भारत मांके बीर लाल!

श्रो आजादी के दीवाने!

श्रो महा मनस्वी क्रान्ति दूत,

श्रो स्वतंत्रता के परवाने ! करुणों का कन्दन पड़ा कान,

धर रुद्र रूप हो सावधान;

ते कर कर में करवाल वदे;

करने मां की श्रमर शान। तृ दोल गया निज प्राणीं पर, दुश्मन की छाती में कर पदाघात,

है कैसा यह बक्रपात।

स्त्रतंत्रता की बलिवेदी पर, मॉ को देने निज सा दान; ' ( 'vv ')

परतंत्रता-शाप से छुटकारा लेने, तु चला खोजने स्वर्णिम विद्यान ।

श्रो श्रमर देश के श्रमर पुजारी,

जाश्रो सहर्प पाना मानः

सुर वालायें गा रहीं स्वर्ग में,

तेरे गुण-गौरव के श्रमर गान !! रिम-मिस्म फरते पूष्प गगन से, हो रहा स्वतंत्रता का प्रभात;

हा, कैसा यह वक्रपात! सात्ती स्वरूप यह श्रम्बर है,

घर-घर गूंजेगा श्रब ऋन्तिनाद;

नर-नारी धच्चे-युवा तलक, श्रव चने प्रचारक साम्यवाद ।।

श्रस्त ।दिवाकर हो प्राची में,

भूधर भी दुकड़े-दुकड़े हो जाये, तारा गए। भी सब नष्ट भ्रष्ट हों.

छिति अम्बर मिल कर टकरा जावें !!

सप्त-सिन्धु भी भले ही शुष्क हों. पर श्रपने श्ररि को हैंगे निपात

हा कैसा यह बज्रपात!! माया का पर्दा फाश किया,

सुर पुर से नाता जोड़ा, निज स्वजनों को छोड़ भॅवर में. पुत्ररु पर्त्री से। सुख्या मोड़ा !!;ाातकार को सत्यें वर्षों के सत्याप्रती, सुरे पुरे में श्रव करता काराम इस तो तेरे इंगित पथ के क्लिटि हैं, 'ं में

्राण्य अन्यभिरा थुग-युग लें लिना प्रसाम !! अश्रु नहीं यह नियन पुष्प हैं; निया भा

िर्मा निर्भर भरते हो ग़ेर्वे जल प्रवात । हा कैसा ... ,मिन के किस किस के निर्मा के किस के निर्मा के मार्चिस के निर्मा

े हिंदि कि त्यामसागर पारखेय, कानपु

काश (हम भी जो कहीं/देश पे क्रियों होते ि

्छुटने वोले निक्सी छुँट के परेशां होते। लाख कोशिश की मगर भुँलायाँ न गया ।

ा है। इस्तिपहुँये दिल से तेरी नक्शों वो मिटाया न गया ॥

जुल्म बाकी है बचा कीन जो हाया न गर्या हिनाना । विकास कि की मगर लबे भी हिलाया न गया।।

्डाः'! कहने को भगर लग्ने भी हिलाया न गया।। एक तरफ हैंफ वह पुर<sup>ा</sup>जोंश था नन्हा दिलें।

एक तरफ़ हफ़ वह पुर जारा था नन्हा ।दल । ॅंट्सरी फ्रोंर लिये तेग खड़ा था कातिल ॥ दुमसे हिम्मत के धनी बन न सके थे विस्मिल । र्

जय कि मिनटों में खत्म होती थी तेरी मंजिल ॥

## ( 00 )

हाय तडपने को तडप याँद। तुम्हारी स्त्रासी । IIIE 11531 मरने वाले <sup>1</sup> तेरी ! सूरत भी दिखा जाती ॥ जोश लाती। हैं कभी भोज भी दे जाती। ॥ । १। । हर्र तरह विला में यह तस्कींन घेघा जाती।। छुटने वाले न मुम्ते छुछ भी शिकायरा जोकी। 🗥 <sup>। ।।</sup> राष्ट्रा ।यक।वची याद छो दिल में मुहच्वत वाकी ॥ पर्देये दिल पे हैं तेरी स्त्राज!मी सुरत वाकी। 11 गा में शहीदाने वंचन ! तेरी दिल में हैं इज्जत बाकी ॥ हैं **राहीदाने '४३ में** तुम्हारी निनती। भागा े उस बगायत में श्री जा भी लगाई बाजी हर तरफ जोशिया षठी थी वह गुलामी " " । । ॥ र ा भाँ की लमहों में मिटी थी सदियों की गुलामी ॥ लाडले माँ के सपूतों की निराला नेवा। 🔧 । ) । ध्यार उल्फत से उन्हें मा ने था पाला नेया ।।। जेल में उनको भी लाके थां डाला देखा। ॥ )। ।। बड़ी मुसीयत पे भी उन्हें हँसने ही बाला देखा श्रासिरी वक्त या श्रौर सामने वह मुर्दनी का <del>प</del>ॉजर<sup>ा</sup>। कल भी विधया थी राजी नहीं को लिये दर पर ॥ उसकी आसी में मभा प्रश्क वो देखा मजदर 🏴 🕮 किस नरह शान स मुह करके वहा था वमनर देश भत्तो को कभी किसने।हैं रोतें देखा १। क्यार गहत्त्वत में न्हें किसने हैं सोने देया

(ر ععد ))

पुत्ररू पश्ली सो सुरा मात्राः । यो सत्य वर्म के सित्य त्रती, सुर पुर मे अब करता आराम ।

हम ता तेरे इ गित पथ के फिकीर है, हैं हैं । भेरा युग-युग लो लेना प्रणाम !!

त्रश्रु नहीं यहें नयन पुष्पंहें, हैं हैं

ें निर्फोर फरतें हो गये जल प्रपात । हा कैसा े — रामसागर पाँउडेय, कानपुर ।

-- (水) '

ह श्रमस्त ४८ को लरानऊ-जिला जेल के सभी राजयन्दिया ने शहीद दिवस मनाया था। उसमें श्री प्रज बहादुर जी (काप्रेस-समाजवादी) ने श्रमर शहीदे कार्ट राजनारायन की शहादत पर निम्न कविता सुनाई थीं-—

वाश ,हम भी जो कही देश पे छर्चा होते।

खुटने वार्ते न कभी छुट<sup>7</sup> के परेशा होते। सारा कोशिश की मगेर भूताया न गर्या।

जारत का नगर भुताया न गया।

' मर्दिय दिल से तेर्री नक्शा वो भिटाया न गया॥
जालम बाकी है बचा मीन जो ढाया न गर्या।

जुल्म बाका ह चपा भान जा दाया न गया।' उप ! कहने को मगर लय भी हिलाया न गया।! एक तरक हैंन वह पुर जोश था नन्हा जि । दूसरी ओर लिये तग राज था मानिल ।!

तुमस !हम्मत के धनी बन न सने थे निस्मिल । जय कि गिनटों में रास्म होती नी नैरी मजिल ॥ हाय तहपने को सहप यहिं। तुंग्हेंहीरी अस्ति। उपार जीन मारम १०१५ जिससे वाले ! तेरी स्प्रेत मी विकेषिताती ॥ जोश जाती। हैं किसी मिर्ज मी देश्जाती । १८३ जनम

॥ १४१ १८ हर्र तरह दिल<sup>7</sup> में वह तंस्क्रीने वंधा जाती ॥ छुटने वाले न मुने छुळी भी शिकायत वाले गुण्ये १०००

त भाभक श्रिकश्चनी सोद श्री दिल में मुहंबत बाकी ॥ पर्देश दिल में हैं तेरी श्राज में मुदंब बाकी । ' ार ने ए

॥ अर । । । पर ही दाने वितन । विरी दिल में है इजत बाकी ।। है शहीदाने अर्थ में है सुन्होंसी में मिनती विरोध ।

।। ५०८ अडस विद्यानत में श्री जांकी तगाई वाजी ''।। हर तरफ जोशीशा एडी श्री बहु श्रितामी भारती ।। ''

31 34 111 फ्रॉ की लगहों में मिटी भी सदियों की गुलामी II लाइले भॉ की लगहों की निराला देखा। अर्थ राज्य

त्र मिना १९१५ स्थारि उत्कात से उन्हें मी ने भ्यो पाला हेग्या "॥ जैल में उनकी भी लोके सांध्वाला हिंदी । भी मिनी

क आए। यड़ी मुसीवत पे भी उन्हें हैंसने ही वाला देखा "।।

श्रातिसी वक्त श्रान्त्रीर सामने बहु मुक्ती का वेजर १३१ अस्तर कि से कि भी नियमार्थी सङ्गिवमौकी लिये दर पर ॥

उन्हर्भाग वित्त में शिष्यमान्यां स्वर्शिवर्योक्षेति लिये दर पर उसकी श्रांति गिलिक्षी प्रश्कानोन्देग्याम्बलदर (१०००)

 किस नरह शान से गुड़ करके कहा था। कमनरम्पा देश भनों को कमी (किमने) हैं। रोते देखा १८८१ । १९००

🔒 🕕 ल्या रे गण्लत में उन्हें किसने हैं। सीने देखा 📆

गोंहरे अश्क उन्हें फर्रा पै किसने हैं बोते देखा। इमने देखा है मुसीवत में उन्हें हर वक्त ही हँसते देखा। वास्ते देश के क्या जान है जाती जाये। फिर भी माताकी न श्रान पै बट्टा श्राये ""।। हमसे दुनिया का कोई श्राराम भी जो पाये। रंज होगा न श्रमर जल्लाद ही लटकाये "।। श्राखिरी हैफ वसीयत कि तेरा तख्ते जिगर । तुक सा होता वह फिदा मां के इशारों पर ॥ तमको होती न कहीं चैन व तस्कीन व्यगर । लफज हिम्मत के न श्राते ये जुबां पर वेहतर '॥ कुछ भी हो शाने शहादत की निमाया तुने। हर तरह नाम भी माता का बढ़ाया तूने ।। ं जोशो -हिम्मत का नया तर्ज दिसाया तुने । कितने सोते थे जिन्हें भर के जगाया तूने ।। भूलने वाले श्रगर भुलाते ही जांय। यह भी सुमकिन हैं नहीं तुसको भुला पायें ''। सबकी ख्वाहिश है तुमे दिल में विठा जांय--गीत हिम्मत के तेरे शान से सब गायें ॥ देश-भक्तों की सफ़ों में तुमने जगह'ले ली-एक लमहे को तुमने न दिखाई पस्ती ॥ तुमसे उल्कत है न यों तुमको भूला पायेंगे-दारो कुरक्रन के कड़े हैं न मिटा पार्वेगे '' ॥

लोग महत्ते हैं गलत बादा न निभा पार्थेंगे— .
श्रीर हम सभी देश श्राजाद न बना पार्थेगे\*\*\*।।
श्रास्तिरी लफ्ज ये तुमसे शहीदाने बतन !
तुमसे श्रपना है सहारा मेरी शाने बतन !।
श्रहद श्रपना है,यही, हम भी हो हुरवाने बतन ।
मिल के मिट्टी में डठें बन के हम शाने बतन ॥
पूज बहादुर श्रीवास्तव ।

( 4 )

उसी दिन श्री तहब्बर श्राली खां नामक एक साधारण वन्दा ने श्रामर शहीद काँ० राजनारायन का लच्च करके एक कविता सुनाई थी:—

हमे फिर खाज वह भूला फिसाना याद खाता है,
जहां वह माहे खमाल खाया तराना गाद खाता है।
मेरे चेताव आंसू खुद व एउद गिरते हैं टामां पर,
जहां चर्चिल का कारे मुझरिमाना याद खाता है।
जहां में जो मिटाते, थे हचस खी मुक्त गीरी को,
डनहीं को खाज पायन्दे सलासल कर दिया उसने।
यही चर्चिल है जिनके मक से लारा जहां उजड़ा।
यही चर्चिल है जिनके मुक्त से दिन्दोस्नां चजड़ा।
महाचिन बागियों के खो महाफिन बारशारों के,
उन्हीं की चरम पोशी से हमारा गुलसितां उजड़ा।
यमाना खुन से लियोगा फिर से दासतां उनकी,

जरा देखें द्विपेगी जर परस्ती श्रव कहां उनकी। मुह्च्याने। वतन से भर दिया था जेलखाने को, तरसते थे हमारे मर्द जब सव श्रावदाने को । किसी ,के बेड़ियां डाली कोई था हयकड़ी पहने. कोई टिकठी से बाधा जा रहा था बेंत साने को। वतन के नाम पर श्रद्दले वतन कुरवान होते थे, रफीबाने जहा शर्मिन्दा व हैरान होते थे। यकायक एक लरजिश त्रा गई थी दस्त कातिल पर, कफन बांधे हुये जब मई जन निकले थे मकतल पर। चढ़ाते मादरे हिन्दी पर सब ये ख़न दिख आपना, पसे पर्दः हजार श्वरमां छिपे थे खन विस्मित पर । तरा जल्मो सितम जालिम पयामे जंग लायेगा. न घषरा एक दिन खुने शहीदां रंग लायेगा। मुबारक राजनारायन शहादत ऐसी होती हैं. वतन की लाज पर मरने की चाहत ऐसी होती हैं। सदायें इन्कलाबी गुंबती थीं जेल खाने में, गर्मों की बदलियां फिर छार्येगी सारे जमाने में। कोई कहता था श्रव जाता है वह सूने जिगर देने, क्तन का जाल इसता जा रहा है श्रपना सर देने । इजारो को रजावेगी जहाँ में यादगार उसकी. खिजा यन कर निराला रग लायेगी बहार उसकी। क्हीं फिर रायगां जायेगी यह मासूम कुर्बोनी.

नया तूफान उठायेगी निगाहे ऋरक वार उसकी । समक लो ऐ हरीफाने वतन अब भी वही इम है, हमें परदा नहीं घर में हमारे गर ये मातम है। उठी मजदूरी जागी सुर्ख भएडा लहलहाता है, मुसल्ला इन्कलाबी जंग का पैगाम लाता है। तुम्हें लेना है बदला खुने नाहक का हुकूमत से, वतन का जर्र जर्रः श्रव यही मजदह सुनाता है। जहां से तुम जला कर साक कर दो जर धरस्ती को. जमाने में बुलर्न्टा पर दिखा दो श्रपनी हस्ती को । हम ऋपने खुन से सीचेंगे जब ऋपना वतन फिर से, बंधा होगा हमारे लाल मंडे का कफन सिर से। तसङ्घी मिल ही जायगी मेरे हसरत भरे दिल को. भला होगा निकल आयेंगे आंसू दीदये तर से। हम अपनी ताकते बाजू जमाने को दिखा देंगे. मुकस्मिल तंगदस्ती को जमाने से मिटा देंगे। मुबारक हो बतन की इन्क़लाबी शान जिन्दाबाद. हमारी श्रावरू श्री मुल्क हिन्दोस्तान जिन्दाबाद। तहच्चर श्रली धां ( 0)

कॉ० फेलाश पति मिश्र ने तनहाई में हुई शोक सभा की क्पोर्ट के साथ स्वरचित निम्न कविता भी मेजा था। यह कविता कैलाश ने साथी राजनारायन को मिलाई के समय सुनाई थी।

खां. शून्य लोक के वासी, खो, गौरव गरिमा के महान। कर रहा व्यथित हैं सुम्फर्कों, तेरा यह चिर-प्रस्थान ॥१॥ इस जग को छोड़ चले तुम, इक दुनिया, नई ब्साने। भारत माँ की विल वेदी पैं, अपना शीश चढाने ॥२॥ जान्त्रो भाई देर हुई श्रव, है श्रव महा मिलन की वारी। नव वसन्त-से सुरमित हो, यह पतमाड़ वाली क्यारी। ३॥ महा प्रलय के भीपए रव में, पर्णित होगा तव वितदान । श्रमर शहीदों द्वारा निर्मित, नव-युग के रए-थल मैदान ॥॥॥ मिट कर भी अवशेष श्रमिट तुम, संसृति में जीवन भरनेको। भृतल के मानव-शोपण को, चार-भार-सम करने को ॥१॥ है मिटने की यह राह भली, है भला तुम्हारा यह जीवन लेखा निज जननी की मुक्ति हेतु, किसने यह तेरा मिटना देखा ॥६॥ बाजी ले चले छगर लोक को, मेरा सम्देश सुनाना। श्चरमानों में सफल हुयं तुम, मुमको भी सफल बनाना ॥॥। मैं महा श्रुकिंचन, तुम हो, महालोक के त्राता । दं विदा कोन विधि तुमको, घन्दी-जीवन में भ्राता ॥दा। जान्त्रो, तुम मुख म्लान न होवे, शान्ति-धैर्य धारण करना । भाजीवन तव त्रादेश शीश, प्रति फल हो जीना या मरना ॥६॥ तुम हो अमिट महान प्रवर, ट्टेंगी मॉ की कड़ियाँ। हैं ऋमिट दिमम्बर नो धन्य, यह शनिवार की घड़ियाँ ॥१०॥

कैलास पति मिश्र क्रान्तिकारी-समाजवाद

१० और १२ दिसम्बरं के असबारों में फॉसी की खबर प्रकाशित हुई । ता०१३ को समाचार-पत्रों से ज्ञात हुन्या कि कानपूर में उनकी श्रन्त्येष्टि-क्रिया गंगा-तट पर सम्पन्न हुई । वहाँ कानपूर के सभी प्रमुख कांग्रेस-जन उपस्थित थे। उस दिन कानपूर के विद्यार्थियों ने जगह २ पर हड़ताल भी की थी ध्यौर शोक-सभा की। लखनऊ में भी कई स्कूल-कालेज बन्द थे। प्रदर्शन अथवा जुलूस की आज्ञा कहीं भी अधिकारियों ने नहीं दी थी। लटकती लाश को हमारे जिला जेल के कॉ॰ मोती और कॉ॰ महादेव के नेहत्व में ६ राजवन्दियों ने उतारा था तथा उसे फूल-मालायें पहनाई थीं। उसके वाद बाहर से स्थानीय कांग्रेस-जन,खिड़की की राह जेल के अन्दर आये और लाश को रनान कराकर उसे तिरंगे मंडे में लपेटा और तब बाहर ते जा कर व्यर्थी पर रखा। अर्थी श्रीर लाश फूल-मालाश्रों से ढकी थी। उसके बाद मृत-देह मोटर . से कानपूर ले जाई गई ।

चाद में समाचार-पत्रों से हात हुआ कि श्री फीरोज गांघी ने महात्मा गांधी को लिखा कि कॉ॰ राजनारायन की धर्मपत्री श्रीमती विद्यावती देवी तथा उनके दो नन्हें वधों को वर्षा महिला-साश्रम 'में बुला लिया जाय।

'श्राज' में पुतः उनके विषय के विस्तृत समाचार १५ दिसम्बर को प्रकाशित हुश्रा श्रीह १६ दिसम्बर को उन पर एक सुन्दर टिप्पणी प्रकाशित हुई। गाजीपुर जिला कांग्रेस-प्रतिनिधि-असेम्बली ने उनकी कॉसी पर एक शोक प्रस्ताव पास किया। ( = { }

श्रीर उनके स्वयं श्रपने जिले र्सारां सं 'राजनारायन-समारक-कोष" स्यापित हुशा। प्रातना के एक विशेष लेख ( ले॰ राम माई ) मे

उन्हें श्रद्धाञ्जलि श्रपित की गई थी।

इन्कलाय—जिन्दानाद कॉ० राजनारायन—जिन्दावाद

साम्राज्यवाद का नाश हो भारखण्डे राय G श्रविकल प्रतिलिपि दी जा रही है POST CARD भासी घर से लिखा था

श्रोत्तम पत्र का दूसरा हिस्सा।

## राजनारायण् के पहले पत्र का ऋन्तिम भाग ।

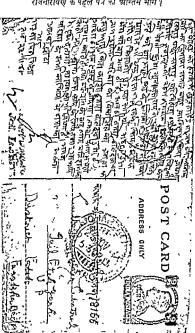

## क्रान्ति के अयदूत



निन्हान अपन मृत्र से आजादी र पाप का सींच ग्रीन वह नैटार्या